

# अलका

संपादक सर्वप्रथम देव-पुरस्कार-विजेता श्रीदुलारेलाल ( नुघा-संपादक )

### लेखक की अन्य रचनाएँ

अप्सरा [ उपन्यास ] ५. ६०, कुल्ली भाट [ ,, ] ३.०० लिली [ कहानियाँ ] ३.०० परिमल [काव्य-संग्रह ] ५.०० प्रवंध-पद्म [ निबंध ] ३.५० पंत और पल्लव [ आलोचना ] २.०० महाभारत [ धार्मिक ] ६.००

## अनका

( उपन्यास )

लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

गंगा पुस्तकमाला कार्यीतय, सखन्त

#### सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

मूल्य : रु० ५.०० पै०

बारहवीं बार : सन् १९६८ ई०

प्रकाशक श्रीदुलारेलाल भागेव अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय लखनऊ

मुद्रक श्रोदुलारेलाल भागेव अध्यक्ष गंगा-फ़ाइनआर्ट-प्रेस लक्षनङ

#### वेदना

मेरे जिन प्रिय पाठकों ने 'अप्सरा' को पढ़कर साहित्य के सिर वरावर वैसी ही विजली गिराते रहने की मुझे अनुपम सलाह दी, या जिन्होंने 'अप्सरा' को चुपचाप हृदय में रखकर मेरी तरफ़ से आँखें फंर लीं, अथवा जिन्हें 'अप्सरा' द्वारा पहलेपहल इस साहित्य के मुख पर मंद-मंद प्रणय-हास मिला, मुझे विश्वास है, वे 'अलका' को पाकर विरही यक्ष की तरह प्रसन्न होंगे, और अंडे तोड़कर निकलने से पहले खड़खड़ाते हुए जिन्होंने मुझ पर आवाजों कसीं, वे एक वार देखें, उनके सम्राटों द्वारा अनिधकृत साहित्य की स्वर्ग-भूमि में मैंने कितने हीरे-मोती उन्हें दान में दिए।

मुझे आज्ञा है, हिंदी के पाठक, साहित्यिक और आलोचक 'अलका' को अलकों के अंधकार में न छिपाकर उसकी आँखों का प्रकाश देखेंगे कि हिंदी के नवीन पथ से यह कितनी दूर तक परिचय कर सकी है।

घटनाओं में सत्य होने के कारण स्वानों के नाम कहीं-कहीं नहीं दिए गए। मुझे इससे उपन्यास-तत्त्व की हानि नहीं दिखाई पड़ी।

लखनऊ १।६।३३

'निराला'

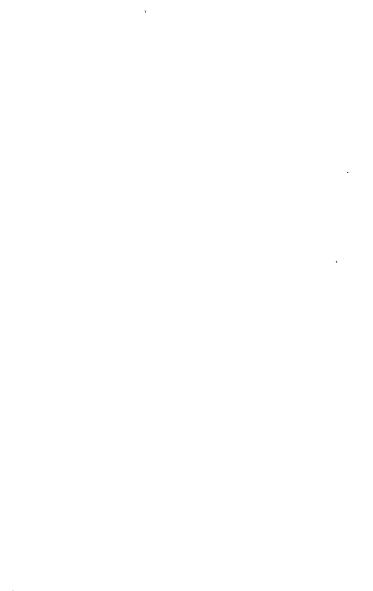

### हार

जिस 'अलका' पर सावित्री की पूरी-पूरी छाया पड़ी हैं, आर्य-सभ्यता से उत्कर्षोज्ज्वल मित्रवर श्रीनंददुलारे वाजपेयी एम्० ए० उसे उसी दृष्टि से देखें।

72 15,

٠

-

٠

महासमर का अंत हो गया है, भारत में महाव्याधि फैली हुई है। एकाएक महासमर की विषाक्त गैस ने भारत को घर के घुएँ की तरह घेर लिया है, चारो ओर त्राहि-त्राहि, हाय-हाय ! विदेशों से, भिन्न प्रांतों से, जितने यात्री रेल से रवाना हो रहे हैं, सब अपने घरवालों की अचानक बीमारी का समाचार पाकर।

युक्त-प्रांत में रोग का और भी प्रकोप; गगा, यमुना, सरयू, वेतवा, वड़ी-वड़ी निदयों में पटी लागों से जल का प्रवाह रकासा गया है। गगा का जल, जो कभी खराव नहीं हुआ, जिसके माहात्म्य में कहा जाता था, दूसरा जल रख देने पर कीड़े पड़ जाते हैं, पर गंगा के जल में यह कल्मण नहीं मिलता, वह भी पीने के विलकुल अयोग्य वतलाया गया। परीक्षा कर डॉक्टरों ने कहा, एक सेर जल में आठवाँ हिस्सा सड़ा मांस और मेद है। गंगा के दोनो ओर दो-दो और तीन-तीन कोस पर जो घाट हैं, वहाँ, एक-एक दिन में, दो-दो हजार तक लाशें पहुँ-चती हैं। जलमय दोनो किनारे शवों से ठसे हुए, बीच में प्रवाह की वहुत ही क्षीण रेखा, घोर दुर्गच। दोनो ओर एक-एक मिल तक रहा नहीं जाता। जल-जंनु, कुत्ते, गीध, स्यार

लाश छूते तक नहीं। निदयों से दूरवाले स्थानों में लोगों ने कुओं में लाशें डाल-डाल दीं।

मकान-के-मकान खाली हो गए। किसी-किसी परिवार के दस आदिमियों में दसो के प्राण निकल गए। कहीं-कहीं घरों में ही लाशें सड़ती रहीं। वैद्य और डॉक्टर रोग का निदान ही न कर सके। यह सब नृशंस महामृत्यु-तांडव पंद्रह दिनों के अंदर हो गया। भारत के साठ लाख आदमी काम आए।

इसी समय में घोषणा की गई, सरकार ने जंग फ़तह की है, आनंद मनाओ; सब लोग अपने-अपने दरवाज़ों पर दिए जलाकर रक्खें। पित के शोक में सद्य: विधवा, पुत्र-शोक में दीण माता, भाई के दु:ख में मुरझाई वहन और पिता के प्रयाण से दुखी असहाय वाल-विधवाओं ने दूसरी विपत्ति की शंका कर काँपते हुए शीर्ण हाथों से दिए जला-जलाकर द्वार पर रक्खे, और घर के भीतर दु:ख से उभड़-उभड़कर रोने लगीं। पुलिस घूम-घूमकर देख रही थी कि किस घर में शांति का चिह्न, रोशनी नहीं।

जब घर में थी, शोभा के पिता का देहांत हुआ, तो गाँव का कोई नहीं गया। सब अपनी खे रहे थे। उस समय जिले-दार महादेवप्रसाद ने मदद की। उसके पिता की लाश गाड़ी पर लादकर गंगा ले गए। मन-ही-मन शोभा कृतज्ञ हो गई— कितने अच्छे आदमी हैं यह—दूसरे का दुख कितना देखते हैं!

इसके वाद उसकी माता वीमार पड़ी। तव उन्हें युवती कन्या की रक्षा के लिये चिंता हुई। यदि उनके भी प्राण निकल जायँ, तो शोभा का क्या होगा, यह विचारकर उन्होंने विजय तथा ससुराल को पत्र लिखने के लिये शोभा से कहा। विजय शोभा का पित है। अभी तक उसने पित को पत्र नहीं लिखा। कभी चार आँखों की एक पहचान होने का अवसर नहीं मिला। वह कैंसे हैं, वह नहीं जानती। फिर क्या लिखे ? वैठी सोचती रही। दुख-भरे स्नेह के कुछ कठोर स्वर से कर्तव्य का ज्ञान दे विस्तर पर लेटी माता ने फिर कहा। स्वर पर बजने के लिये उँगली की तरह उठकर शोभा काग़ज, कल्म और दावात लेने चली।

दुःख में भी अज्ञात कोई हृदय के निर्मल, शुभ्र आकाश में अपिरिमित सुख, सौरभ भरने लगा, अज्ञात मुँदी हुई जैसे कोई कली इस आदेश-मात्र से खुल गई, और अपना लेश-मात्र सौरभ अब नहीं रखना चाहती। दावात, क़लम और काग़ज लाकर सरल चितवन निष्कलंक पंकजा ने माता से पूछा—"क्या लिखूं अम्मा?"

''घर का सब हाल । और, ऐसी दशा में तुम्हें ले जाना अत्यंत आवश्यक है, लिख दो।'' माता ने कहा—''ससुराल को मेरे नाम लिख देना, आपकी समधिन कहती हैं, इस तरह।''

किसे किस तरह पत्र लिखना चाहिए, इतना शोभा को मालूम था। चिट्ठी लिखने की किताब पढने से जैसे संस्कार वन गए थे, वैसे ही दाव के दवाव में लिख गई—"प्रिय", परंतु फिर उस शब्द को मन-ही-मन हँसकर, न-जाने क्या सोच-कर, लजाकर काट दिया। फिर लिखा—"महाशय", पर शब्द जैसे एक सुई हो, कोमल हृदय को चुभने लगा। फिर वड़ी

देर तक सोचती रही। कुछ निश्चय नहीं हो रहा था। एकाएक अंतर की संचित संपूर्ण श्रद्धा पर लिखने की पीड़ा के
भीतर से फूट पड़ी, और उसने लिखा—"देव!" फिर नहीं
काटा। मन को विशेष आपत्ति नहीं हुई। देवतों ने जैसे भय,
वाधा, विय्न, सब दूर कर दिए। दूसरा भी लिखा। पत्र पूरे
कर माता को सुनाने के लिये पूछा। माता ने कहा—"क्या
आवश्यकता है, मतलब सब लिख ही गया होगा। अपने हाथ
डाकखाने में छोड़ आओ।"

पत्र लिफ़ाफे में भरकर, पता लिखकर डाकखाने छोड़ने चली। आँचल में दुनिया की दृष्टि से दूर अपने मनोभावों का प्रमाण छिपा लिया। पत्र में वह अपने अलख सखा को, हृदय के सर्वस्व को कुछ भी न दे सकी—एक भी वात ऐसी नहीं, जो वह अपनी माता के सामने न पढ़ सकती, सिवा इसके कि मुझे जल्द आकर ले जाइए, अम्मा को मेरी तरफ़ से घवराहट है। फिर भी उसका हृदय कह रहा था कि उसने अपना सव कुछ दे दिया है। लाज की पुलकित पुतलियों से इघर-उघर देख, अपने प्रिय संशय को प्रमाण में परिणत होते हुए न पा, पत्रों को आँचल से वाहर कर चिट्टीवाले वॉक्स में डाल दिया, और अचपल मंद-मृदु-चरण-क्षेप मूर्तिमती महिमा-सी, अनावृत-मुख बढ़ती हुई, माता के पास लौट आई।

दूसरे दिन चलते हुए तूफ़ान का एक झोंका और लगा, माता का कंठ कफ से फेफड़े जकड़ जाने पर रुँध गया, देखते-देखते पुतलियां पलट गई। उनका देहांत हो गया, छाँह की र्कमात्र शाखा टूटकर भू-लुंठित हो गई। अब संसार में कुछ भी उसकी दृष्टि में परिचित नहीं। इस अचानक प्रहार से स्तब्ध हो गई। संसार में कोई है, संसार में उसकी रक्षा कौन करेगा, कुछ खयाल नहीं, जैसे केवल एक तस्वीर निष्फलक खड़ी हो, समय आप आता, आप चला जाता है, समय का कोई ज्ञान नहीं। जैसे किसी निष्ठुर पित ने विना पाप ही अभिशाप दे प्राणों की कोमल, रूपवती तरुणी को प्रस्तर की अहल्या बना दिया है। महादेव कव से आया हुआ खड़ा है, उसे इसका ज्ञान नहीं।

उसे उस हालत में खड़ी देख महादेव के हृदय में एक बार सहानुभूति पैदा हुई, पर उसे तरक़्क़ी करनी है। दुनिया इसी तरह उत्थान के चरम सोपान पर पहुँची है। वह ग़रीब है, इसीलिये अमीरों के तलवे चाटता है, उसके भी बच्चे हैं—उन्हें भी आदमी बनना है। लड़िकयों की शादी में तीन-तीन, चार-चार और पाँच-पाँच हज़ार का प्रश्न हल करना है। धर्म का रास्ता देखने पर इस संसार की मंज़िल वह कैसे तय करेगा?

"शोभा !" महादेव ने आवाज दी। शोभा की चेतना लौटी। "अव चलो, प्यारेलाल के यहाँ तुम्हें छोड़ आऊँ। कोठ-रियों में ताले लगा दें। कुंजियों का गुच्छा ले आओ। ताले कहाँ हैं ? क्या किया जाय बेटी, इस समय दुनिया पर यही आफ़त है! इसके वाद तुम्हारी मा को गंगाजी पहुँचाने का वंदोवस्त करें।"

माता का नाम सुनकर, स्वप्न देखकर, जगी-सी होश में

आ मृत माता पर उसी की एक छोटी, क्षीण लता-सी लिपट गई। अब तक सहानुभूति दिखलानेवाला कोई नहीं था, इस-लिये तमाम प्रवाह आँसुओं के वाष्पाकार हृदय में टुकड़े-टुकड़े फैले हुए एकत्र हो रहे थे। स्नेह के शीतल समीर से एकाएक गलकर सहस्र-सहस्र उच्छ्वासों से अजस्र वर्षा करने लगे।

महादेव स्वयं जाकर प्यारेलाल तथा उसकी स्त्री को बुला लाया । जमींदार के डेरे का नौकर गाड़ी सजाकर ले चला। कुछ और लोग भी इस महा विपत्ति में सहानुभूति दिखलाना धर्म है, ऐसा धार्मिक विचार कर आए। जोभा को माता से हटा, कोठरियों में सबके सामने ताले लगाकर प्यारेलाल ने कुंजी महादेव को दे दी। प्यारेलाल की स्त्री शोभा को अपने साथ ले गई। उसके घर का कुल सामान एक काग़ज पर लिखकर, डेरे भिजवा महादेव उसकी मा की लाश गंगाजी ले गया। तमाम रास्ता यही निर्णय रहा कि शोभा को किसी तरह मुरलीधर के हवाले कर पाँच-छ हजार की रक़म अपने हाथ लगाए। लौटकर शोभा की ख़ुश खबरी मालिक को सुनाने के लिये सदर गया। शोभा से कह गया, उसकी ससुराल खवर देने जा रहा है। वहाँ की खबर जान-कर, उसे लौटकर सस्राल ले जायगा। शोभा सोचती थी, कई दिन हो गए, वह क्यों नहीं आए ? उस घर में अच्छा न लगता था, जैसे वे आदमी बहुत दूर के हों, इतने नज़दीक रहकर भी उसके साथ नज़दीक का कोई वर्ताव नहीं करते । रह-रहकर दु:ख से गला भर आता है, पर रोती नहीं, दु:ख और बढ़ता है।

उन्हें समझाया कि हम लोग मेहनती आदमी हैं, जहाँ मेहनत करेंगे, वहीं कमाएँगे, खाएँगे। वहाँ की नौकरी आज ही से छोड़ दो। वह मान गए। कानपुर में मेरा देवर रहता है। कल तड़केवाली गाड़ी से हम लोग कानपुर जायँगे। आदिमयों का कुछ चलना-फिरना वंद होने पर महादेव तुम्हें ले जाने के लिये आवेगा। मोटर गाँव से कुछ दूर पर खड़ी है।"

एकाएक शोभा में संपूर्ण चेतना आ गई। मनहारित की वात, उसका आशय क्या हो सकता है, राधा की वात से पूरा-पूरा प्रमाण मिल गया। घवराकर वोली—''तो मुझे यहीं छोड़ जायगी?''

"नहीं, तुम्हें निकलने का रास्ता वतलाऊँगी। मैं साथ नहीं जा सकती। चाची ने मुझे देख लिया है। शक करेंगी, अगर तुम मेरे साथ न लौटीं। फिर लोग मुझे कहेंगे, कुछ कर दिया। वह यहीं हैं। पकड़ जायँगे। इससे किशोरी को साथ लेकर देवी के दर्शन करने जाओ। लौटकर, उसे रास्ते पर खड़ी कर, वासुदेव वावा के दर्शन का वहाना कर वगीचे जाना। फिर जल्द-जल्द वगीचे-वगीचे दूर निकल जाना। एक मील ठीक उत्तर जाने पर एक कच्ची सड़क मिलेगी। उसी सड़क-सड़क पाँच मील चलने के बाद दाहने हाथ स्टेशन है, जो हमारे स्टेशन के बाद पड़ता है। कल पाँच वजे सवेरेवाली गाड़ी से हम लोग भी जायँगे। दूसरे स्टेशन पर मिलना। उनसे कहकर मैं एक टिकट कटवा लूंगी, फिर तुम्हें कानपुर से तुम्हारी ससु-राल भिजवा दूंगी। अच्छा, मैं जाती हूँ, किशोरी को भेज दूं।"

मुस्किराती हुई राघा बाहर निकली। "क्या है राघा?" प्यारेलाल की स्त्री ने पूछा।

"कल जा रही हूँ चाची, शोभा दीदी से मिलने आई थी।" "पाहुने लिवाने आए हैं ?"

मधुर, लजीली निगाह नीची कर राधा ने कहा—"चाची, शोभा दीदी किशोरी को बुला रही हैं।"

"हुकुम के मारे नाक में दम हो गया। देखो तो किशोरी, क्या काम है।"

राधा धीरे-धीरे, चाची को अपने रास्ते की पहचान कराती हुई, सामनेवाली राह से हलवाइयों की दूकान के उजाले होकर, ठंडे भाड़ के किनारे, भुजइन भौजी की वग़ल में बैठकर अपने जाने की वातचीत करने लगी, जैसे विदा होने से पहले मिलने गई हो। घंटे-भर वाद, शोर-गुल उठने पर, भुजइन, हलवाइन तथा पड़ोस की दूसरी स्त्रियों और लोगों के साथ मौक़े पर पहुँचकर शोभा के ग़ायव होने पर सबके बराबर ताज्जुव दिखला, अपने निर्लिप्त रहने का मौन प्रमाण देती, उखड़ती हुई जनता के साथ, सबके स्वर में स्वर मिलाकर कहती हुई कि पहले से कोई साधक-सिद्धवाला मामला रहा होगा, घर गई, और पित को चुभती चितवन से मन के समाचार दे, रस भरकर अपनी दोनो तरह की विजय समझा दी।

वावू मुरलीघर अवध के आकाश के एक सबसे चमकीले तारे हैं, जहाँ तक ऐइवर्य की रोशनी से ताल्लुक़ है, यानी सबसे नामी ताल्लुक़ेदार। कहते हैं, कभी उनके दीपक में इतना तेल न था कि रात को उजाले में भोजन करते, बात उनके पूर्वजों पर है। शाम से पहले भोजन-पान समाप्त हो जाता था उनके यहाँ। यह विशाल संपत्ति उनके पितामह ने अँगरेज सरकार की तरफ़दारी कर प्राप्त की थी। ग़दर के समय वकरियों के वच्चे ढकनेवाले वडे-वडे झावों के अंदर वंद कर कई मेम और साहबों को वागियों से उन्होंने बचाया था। फिर जब राय विजयवहादुर की फाँसी के समय, उनके महान् भक्त होने के कारण, तीन वार फाँसी की रस्सी कट-कट गई, और गोरे बहुत घवराए, तब उनके गले में फाँसी लगने का उपाय इन्होंने वतलाया कि यह विष्णु भगवान् के वड़े भक्त हैं, जब तक इनका धर्म नष्ट न होगा, इन्हें फाँसी नहीं लग सकती, इसलिये मुर्ग़ी के अंडे का छिलका इनकी देह से छुला दिया जाय। साहवों ने ऐसा ही किया, तब फाँसी लगी। मुरलीधर के पितामह भगवानदास को अँग-रेज सरकार ने इन कार्यों का पुरस्कार हजार गाँव साधारण लगान और दूसरे ताल्लुक़ेदारों के अनुकूल खास-खास शर्तों पर दिए, तब से इनका रात का दिया जला।

जब से मुरलीधर पैत्रिक सिंहासन पर अपने नाम की म्रली धारण कर बैठे, बरावर सनातन-प्रथा के अनुसार सर-कारी अफ़सरों की सोहावनी सोहनी छेड़ते जा रहे हैं, पर अभी तक सरकारी अफ़सरों की सिफ़ारिश से किसी प्रकार का पदवी-प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ था। पेट जितना भी भरा रहे, आज्ञा कभी नहीं भरती । वह जीवों को कोई-न-कोई अप्राप्य, कुछ नहीं या केवल रंगों की माया का इंद्र-धनुष प्राप्त करने के मायावी दलदल में फँसा ही देती है। लक्ष्मी के वाहन-प्रभूत प्रभुता की डाल पर वैठे हुए इन महाशय उल्क को इसी प्रकार रात में प्रभात देख पड़ा। उपाधि विना उपाधि के नहीं मिलती। इन्होंने भी उपाधि-प्राप्ति के लिये उपाधि-वितरण शुरू किया । थोड़े ही दिनों के अध्यवसाय से इन्हें यथेष्ट परिज्ञान भी प्राप्त हुआ कि सरकारी अफ़सरों में शासक और शासन का भाव प्रवल होने के कारण मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि विशेष प्रचलित हैं। अतः शक्ति के ये लोग उपासक हैं, और वाक़ायदा पंचमकार-साधन करते हैं। तव मुरलीधर ने भी केवल तान छेड़नेवाली मुरली छोड़ दी। मन और वाणी के वाद कर्म से सदुद्देश की सिद्धि के लिये लगे।

विशाल संपत्ति के अधिकारी होने पर भी, सरकारी अफ़सरों के अतिरिक्त, मुरलीधर के पितामह से ऊँचे वंश के

स्वजाति और विजातिवालों का खान-पान वंद था। बरावर-वाले भी बरावर नहीं वैठे। मुरलीधर के पिता का विवाह भी इसीलिये एक निम्न शाखा की लड़की से हुआ था, जिसके पिता ने लड़की देकर दारिद्रच के हाथ निस्तार पाने का उपाय भी साथ-साथ सोचा था।

मुरलीधर के पितामह के कृत्यों की इलाक़े में घर-घर चर्चा थी । वाहर भी यथेष्ट प्रभाव पड़ा था । इस वैमनस्य को . दूर करने में मुरलीघर के पिता गिरधारीलाल ने ताल ठोंक-कर सफलता प्राप्त की। उस समय आर्य-समाज का आंदोलन जोरों बुरू हुआ । हिंदू-समाज की प्राचीरें इस भूकंप से वार-वार हिलने लगीं । मूर्तियों के मृदुल पूजा-भावों पर बार-बार मामूद की-सी प्रखर तलवार के वार होने लगे। हिंदू-जनता के मूर्ति-पूजन के भय को प्रश्रय देकर सनातन-समाज की निष्ठा पर प्रतिष्ठित होने के विचार से उन्होंने यह मौक़ा हाथ से न जाने दिया । देश-देशांतरों से प्रकांड पंडित बुलवाकर एक विराट् सभा कराई। आर्य-समाज के पंडितों और प्रचारकों को भी निमंत्रण भेजा। अपने इलाक़े से "सत्य सनातन-धर्म की जय" बोलने के लिये हजारों स्वयंसेवक भवतों को एकत्र किया। विवाद के दिन आर्य-समाजी पंडितों के भाषण के समय पुन:-पुन: "सनातन धर्म की जय" के नारे उठने लगे। भाषण नक्कारखाने में तूती की आवाज हो गए। सनातनी पंडितों के समय "घन्य है, घन्य हैं" होने लगा । इसके लिये उन्होंने अपनी तरफ़ से एक डिक्टेटर नियुक्त कर रक्खा था।

पश्चात् "आर्य-समाज की क्षय हो" के अभिवादन से सभा समाप्त कराई। सत्यनारायणजी की कथा का प्रसाद बँटा। सनातनी पंडित को मोटी-मोटी बिदाइयाँ मिलीं। और, जनता खुले दिल गिरघारीलाल के धर्म की तारीफ़ करने लगी।

इस तरह प्राचीन कलंक नवीन धार्मिक उज्ज्वलता से धुलकर जनता के हृदय-तत्त्व से ही मिल गया। गिरधारीलाल ने अपनी महत्ता से अब समाज का गोवर्द्धन धारण कर लिया था। उनकी इस उच्चता का उन्हें बांछित वर भी मिला। जमींदारी के लोगों के प्रत्येक प्रकार के ताप का भाप द्रवित हो-हो वहीं बरसने लगा, और गिरधारीलाल गिरिवर की ही तरह ऐक्वर्य के जल से भरते रहे। बढ़ा हुआ जल समातन-प्रथा के नदी-पथ से बरावर सरकार के समुद्र की ओर बहता रहा। जमींदारी के लोग प्यास बुझाने के लिये बरावर पत्थर फोड़-फोड़कर कुएँ बनाते रहे।

पितामह ने संपत्ति प्राप्त की, पिता ने प्रतिष्ठा । अव मुरलीघर के लिये कोई दुल्ह दुर्ग विजय के लिये रह गया, तो प्रतिष्ठा के अनुकूल खिताव । इनसे हैसियत के वहुत छोटे-छोटे ताल्लुक़ेदार अपने खिताब की शान में इनकी तरफ़ देखते भी नहीं । बातें करते हैं, जैसे दो मंजिलेवाला सड़कवाले से बोलता हो । यह सब उनके लिये, जिनके पास अधिक संपत्ति हो, सहन करने की बात नहीं थी ।

अफ़सरों को खुदा कर पदवी प्राप्त करने का अचूक मंत्र मुरलीधर को उनके सेकेटरी बाबू मोहनलाल ने दिया। मोहनलाल पहले कालवन स्कूल के शिक्षक थे। मुरलीघर जव पढ़ते थे, तभी शिक्षक की हैसियत से मंत्र और मंत्रणा देते हुए यह शिष्य के वहुत निकट आ गए थे। इनका उद्देश्य लक्ष्मी ही से सामोप्य और सायुज्य प्राप्त करना था। मुरलीघर को यह क्लास के पहले ही दिन से काठ का उल्लू समझते आ रहे हैं।

माता के आंतरिक स्नेह के कारण मुरलीघर को ज्ञान के सोपान तय करने का परिश्रम न करना पड़ता था, क्योंकि वालक के पिता को माता साधारण सूत्र-मात्र से समझा देती थी कि लाल को पेट के लाले नहीं पड़ने, जो फूल की कुल खुशबू स्कूल के आकाश में उड़ जाय, और वह कितावों की कड़ी धूप से मुरझाकर घर लौटे। वाबू मोहनलाल इस श्रुति के आधार पर फूल के बरावर खिले रहने की कोशिश करते रहे। मुरलीघर को प्रवेशिका तक तो हर साल विना परिश्रम के फज-प्राप्ति होती रही, पर द्वार पर पहुँ चकर अटक गए। मास्टर मोहनलाल के बढ़ावे से मेढ़े की तरह दो-तीन साल तक प्रवेशिका के द्वार ठोकरें मारी, अंतत: हताश होकर लौट आए।

घर में मोहनलाल ने आकर कहा—"लड़के की अव़ल तो वड़ी तेज है, पर परीक्षक लोग शराव पीकर परचे देखते हैं, जिससे अच्छे के लिये बुरा और बुरे के लिये अच्छा नतीजा हासिल हो जाता है। और, लड़के को नौकरी तो करनी नहीं कि विना डिगरी के डग नहीं उठेंगे। यों इन्म के लिहाज़ से लड़का किसी ग्रेजुएट से कम नहीं।"

सुनकर माता-पिता को तो खुशी हुई ही थी, मुरलीधर ने भी

दृढ़ निश्चय किया कि उसकी प्रतिभा को अगर अब तक संसार में किसी ने समझा, तो एक मास्टर साहब ने । इसी निश्चय के आधार पर, पिता के स्वर्गवास के पश्चात्, अँगरेज अफ़सरों को तथा दूसरे मामलों में अँगरेज़ी में पत्र लिखने, बातचीत करने में दिक़क़त पड़ने के कारण और खास तौर से अपनी प्रभुता जताते रहने के उद्देश्य से मुरलीधर ने मास्टर साहब को याद किया, और यथेष्ट ननस्वाह देकर अपने ही यहाँ रख लिया। "यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवतितादृशी" का इतने दिनों वाद मास्टर साहव को प्रमाण मिला। अब शिष्य की उन्नति के लिये विशेष रूप से दत्तचित्त हुए। कुछ दिनों तक शिष्य के मनोभावों को पढ़ते रहे। पढ़कर प्रौढ़ युवक को प्रौढ़ता की तरफ़ फेरने लगे। पहले छुरी, चम्मच, काँटा पकड़ाकर साहबी ठाट से भोजन करना सिखलाया, फिर घीरे-घीरे स्वास्थ्य के नाम पर शराव का नुस्खा रक्खा। फिर छिप-छिपाकर सरकारी अफ़सरों के साथ भोजन करने को प्रोत्सा-हन दिया। फिर वग़ीचे की कोठी में वाक़ायदा पंचमकार-साधन और देशी-विलायती सरकारी अफ़सरों को निमत्रण।

एक साल के अंदर लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर आदि की खूबसूरत-से-खूबसूरत वेश्याएँ आकर, नाचकर, गाकर सरकारी अधिकारियों को खुश कर-कर चली गईं। दूसरे साल सम्राट् के जन्म-दिन के उपलक्ष्य में स्टेट्समैन, पायनीयर, लीडर आदि में देखा, तो उन्हें पदबी नहीं मिली। पड़ोस के मामूली रियासतदार राजा हो गए हैं। अनुभवी मोहनलाल ने कहा—"इस वर्ष तो अभी सिफ़ा-रिश गई ही होगी, साल-दो साल जब और मेहनत की जायगी, तब नतीजा हासिल होगा, ये सरकारी अफ़सर एक दिन में नहीं पिघलते; जानते हैं, माल भरा है। सोचते हैं, चार दिन की दावत से राजा बनकर वेवक़्फ़ बनाना चाहता है; इसलिये घबराने की कोई बात नहीं; अपने पास माल है, तो नाम जरूर होगा।

मुरलीघर को धैर्य हुआ। इससे पहले की दावतों में सुंदरी-से-सुंदरी वेश्याओं के कदम-शरीफ़ फिर चुके थे। उनकी ओर सेकेंड हैंड कितावें खरीदने की तरह अपना ही मन नहीं मुड़ता, फिर निमंत्रित व्यक्ति कैसे खुश होंगे। यह शंका भी मोहनलाल ने की, और समाधान भी उन्होंने किया। कहा, अब दावतों का छख बदल देना है। अब गाने के लिये तो मशहूर विद्याधरी, राजेश्वरी-जैसी रंडियाँ बुलाई जायँ, और (इशारें से समझाकर) गृहस्थों के घर की; बहुत मिलेंगी, एक-से-एक खूबसूरत पड़ों हैं, रुपया चाहिए, अपने पास इसकी कमी नहीं।

कल्पना के हवाई जहाज पर चढ़े हुए मुरलीवर की तेज हवा के भीतर की स्थिति पार हो गई, और अपना स्थान सुखमय निकट देख पड़ने लगा। मास्टर साहव को भी कुछ दिन और हिसाव में अपने लिये काफ़ी निकासी कर लेने का मौक़ा मिला। उन्होंने इसके लिये पहले से अपने खास आदमी रक्खें थे, जिन पर उन्हें पूरा विश्वास था। दारिद्रच का भार 'न सह सकनेवाली या कुलटा या लोभ से विगड़ी हुई अथवा कुटनियों द्वारा विगाड़ी हुई गृहस्थों के घर की सुंदरी-से-सुंदरी स्त्रियाँ मिलने लगीं। वात्स्यायन के समय से पहले भी, शायद सृष्टि के प्रारंभ से ही, मिलती थीं। मुरलीघर के रस की रास-लीला ऐववर्य की ग्रुभ्न शारद ज्योत्स्ना में सारंगी में सप्त स्वरों, नूपूर-निक्वणों और नेत्रवीक्षणों से मधुमय क्षण-क्षण मर्त्य को लोगों की चिर-कामना के स्वर्ग में बदलने लगी।

इलाक़े के, लोग विशेष रूप से मुरलीधर के निकट रहने-वाले प्रिय पात्र, मोहनलाल के लाड़ले, शागिर्द, कर्मचारी, जिले-दारजामाने का रंग ख़ब पहचानते थे। इनके द्वारा भी दूसरों की दाराएँ कभी-कभी जमींदारों का द्वार देख जाती थीं। पहले शहर के गृहस्थों से, जहाँ शौक़ीन शाह वाजिदअली का आदर्श है, रुपए के वदले रूप लिया जाता रहा, पर यह प्रथा गाँवों तक फैली हुई है। प्रमाण मिलने पर देहाती खूवसूरती पर घ्यान ज्यादा गया । देहाती रूपिसयों की निर्दोषिता साहयों को पसंद आई, इसलिये धीरे-धीरे गाँवों पर धावे होने लगे। देहात की सुंदरी विघवाएँ, भ्रष्ट की हुई अविवाहिता युवितयाँ, एकमात्र माता जिनकी अभिभाविका थीं, और अपना खर्च ं नहीं चला सकती थीं, और इस तरह के लब्ध अर्थ से लड़की का घोके से व्याह कर देना चाहती थीं, लगान की छूट, माफ़ी आदि पाने की ग़रज से, कुटनियों के वहकावे में आकर, चली जातीं या भेज दी जाती थीं। लौट आने पर किसी रिश्तेदारी की जगह जानेवाले कारण गढ़ लिए जाते। जमींदार के लोग

स्वयं सहायक रहते, कोई डरवाली बात न होने पाती थी । विश्वासी ज़िलेदार स्वयं इस तरह के मामलों में सूराख लगाने-वाले, सौदा तय करनेवाले थे ।

एक दिन महादेवप्रसाद-नामक एक जिलेदार ने खबर दी कि उसके गाँव में शोभा नाम की एक पंद्रह-सोलह साल की लड़की है। घूप से भी गोरी और फूल से भी खूबसूरत है। आंखें बड़ी बड़ी, आम की फाँक-जैसी, पढ़ी-लिखी, जैसे सुबह की किरण आसमान से उतरी हो। शादी हो चुकी है, पर अभी ससुराल का मुँह नहीं देखा। उसे तोलने के लिये एक दिन एक कुटनी भेजी गई थी। वह मनहारिन है। कुछ फ़ासले पर एक दूसरे गाँव में रहती है। उसने एकांत पा एक रोज़ बड़े-बड़े लोभ दिए कि एक तुम्हारे चाहनेवाले हैं, वह राजा से भी बढ़कर धनी और कुष्णजी से भी खूबसूरत-गोरे हैं, और तुम्हारे लिये वेचन हैं।

''नाम तो नहीं वतलाया ?'' मोहनलाल ने छूटते ही पूछा।

"नहीं साहब, मैं ऐसा बेवक़्फ़ हूँ, जो नाम भी कहने के लिये कह देता।"

"हाँ, फिर ?"

"फिर उसके पर किसी तरह कॉपे में न फँसे। गालियाँ देकर मनहारिन को निकाल वाहर कर दिया, लेकिन ईश्वर की मार भी एक होती है। मैं उस रोज से प्रतिदिन महादेवजी को जल चढ़ाकर मनाने लगा कि है वावा, यह किसी तरह मिल जाय, तो आपके लिये एक चबूतरा पक्का बनवा दूँ। आप देवों के देव हैं, आपने देवीजी का मनोरथ पूरा किया था, मेरा भी पूरा करें। फिर सरकार, चलने लगा महादेवजी का त्रिश्रुल—यही जो बीमारी फैल रही है"""

"इन्फ्ल्यूएंजा?"

"जी हुजूर, इसी इन्फ़्त्युएंजा में उसका वाप मरा, फिर मा मरी, गाँव के सैकड़ों आदमी—वसंतलाल, रामलोचन, ल्छमनसिंह, अंवालाल, बनवारीपरसाद, रामगोपाल, कृष्णा-कांत वग़ैरा मशहूर जितने मालदार थे, करीब-करीव सव साफ़ हो गए। कोई किसी के पास नहीं खड़ा होता। चारो ओर भयानकता छाई हुई है। यह हुजूर यहाँ भी देख रहे हैं। जब उस लड़की के मा-बाप कूच कर गए, मैंने सोचा, इसे इंतजाम के साथ अपने क़ब्ज़े में करना चाहिए। वहीं प्यारेलाल के मकान में रखवा दिया है, और कह दिया है कि उसकी ससुराल खबर भेजी जाती है। उसने ससुराल का पता भी वताया है। उसका पति परदेस में, बंबई में, कहीं पढ़ता है। प्यारेलाल अपना ही आदमी है, ब्राह्मण है औरत-वच्चेवाला। लोगों को शक नहीं हो सकता। अब जब हुजूर की राय हो, ले आई जाय। सरकार जब तक उसे देखते नहीं, तभी तक दिल को तसल्ली दें, वरना मैं तो कहूँगा, हुजूर की नेक नजर में ऐसी खूबसूरत औरत पड़ी न होगी। ईश्वर की मर्जी, उसे मामूली बाह्मण के यहाँ पैदा किया, नहीं तो है वह महलों लायक सरकार !"

"क्या नाम बताया ?" प्रसन्न होकर मुरलीधर ने पूछा । "शोभा, हुजूर !"

मुरलीधर सोचते रहे—एक साधारण स्त्री है। मर्ज़ी के खिलाफ़ भी वह लाई जा सकती है। सरकारी कर्मचारी अपने ही आदमी हैं। शिकायत करनेवाला कोई नहीं। न होगा, यहीं रख ली जायगी।

मोहनलाल बोल उठे, परसों सरकार के जंग फ़तह करने की खुशी में जलसा है। एक वड़े अफ़सर के निमंत्रण की बात सुझाई। कहा—"वनारस की सुहागी और नियामतउल्लाखां, मुंशीजी, अलीमुहम्मद और भैरवप्रसाद वग़ैरा उस्ताद भी आवेंगे; अगर यह भी आ जाय, तो कोई वाजू कमज़ोर न रहेगा।"

"लेकिन उसका दिल अभी दुखा हुआ है।" महादेव ने सुझाया।

"तो यहाँ जहर न ही दे दिया जायगा।" लापरदाही से मुरलीधर ने कहा। देवी-दर्शन के पश्चात् किशोरी को रास्ते पर खड़ी कर वामुदेव वावा को प्रणाम करने को बगीचा में पैठने से पहले शोभा ने उसे समझाया "क्वाँरी लड़िकयों को देवी समझकर वामुदेव वावा उनसे प्रणाम नहीं लेते, यहीं कुछ देर प्रतीक्षा कर, मैं जल्द ही आ जाऊँगी।"

किशोरी ने कुछ देर तक तो प्रतीक्षा की, फिर डरकर पुकारने लगी। उत्तर न मिला, तो रोती हुई घर पहुँची।

सारा वृत्तांत सुनकर उसकी मा के तो होश उड़ गए। वह डेरे की तरफ़ दौड़ी। प्यारेलाल वहीं था। महादेव धीरेधीरे मोटर वढ़ाकर डेरे तक लाने के लिये गाँव के बाहर गया था। प्यारेलाल के देवता कूच कर गए, जब सुना, शोभा वासुदेव बाबा के दर्शन करने गई थी, तब से गायब है। दौड़ा हुआ बग़ीचे की तरफ़ कुछ दूर तक गया, पर कहीं कुछ न देखकर लौट आया। शंका हुई, पीपल के पासवाले कुएँ में निगर गई हो। कुछ देर तक कुएँ की तलाशी होती रही। गाँव के बहुत-से लोग इकट्ठे हो गए। कई रस्से बाँधकर कुएँ में पैठे, पर शोभा न मिली। फिर कुछ दूर तक वग़ीचे में खोजा गया, पर अँधेरे के सिवा कुछ न देख पड़ा। कोई

भी शोभा को देखनेवाला गवाह न था। सब-के-सव सिर हिलाने लगे। अंततः लोगों ने निश्चय किया, किसी के साथ भाग निकली है।

जव गाँव में शोभा की तलाश और उसके दुश्चरित्र होने की चर्चा हो रही थी, तब तक वह गाँव छोड़कर बहुत दूर निकल गई थी। जल्द-से-जल्द जितना फ़ासला कर ले, इस विचार से, खबर होने तक, बग़ीचों की श्रेणी पार कर गई। पहले डरे हुए पैर तेज उठने लगे। शंका, भय, उद्देग और दु:खों को उसकी एक अलक्ष्य शक्ति लड़कर पार कर जाना चाहती है। मुक्ति की प्रवल इच्छा समस्त विघ्नों को भावी पतन के भय से झेल रही है। कभी रास्ता नहीं चली। आज एक ही साथ जीवन का सबसे जटिल, दुर्गम मार्ग तय करना था । कड़ी घास की पैनी नोकों से तलवे छलनी हो रहे हैं, खून के फ़व्वारे छूट रहे हैं, पर रास्ता पार करना है, याद आते ही कितना वल मिल रहा था ! अंकुरों के चुभने की पीड़ा एक नि:शब्द आह से भर जाती थी। केवल एक लगन--रास्ता पूरा करना है, पकड़ी न जाय।

वह रास्ता कितना लंबा है, वह स्टेशन कितनी दूर है, जानकर भी नहीं जानती, सब भूल गई, केवल इतना ही होश कि रास्ता पार करना है। उसे किस-किस तरफ़ से होकर कहाँ जाना होगा, कितनी दूर एक घंटे में चली आई, वह कच्ची सड़क कहाँ है, कुछ ज्ञान नहीं। जरा रकने पर पैर की खील निकालने के क्षण-मात्र में काँप उठती कि पकड़ ली गई, पीछे

कोई आ रहा है ! हृदय घड़क उठता, वेदना भूलकर लंबे पग सामने बढ़ती जाती। एक घंटा हो गया, जहाँ तक अँघेरा मिलता, पेड़ देख पड़ते, उसी तरफ़ जातो। एक, दो, तीन, कई घंटे पार हो गए। साथ-साथ श्रांति बढ़ गई। गला सूख गया। दर्द भीगा, पैर दुखने लगे, वेताब हो वहीं बैठ गई।

वह स्टेशन कहाँ है ? वह कहाँ आ गई ? कल क्या होगा ? सोचती-सोचती पीड़ा की गोद में मूच्छित हो गई। जब आँखें खुलीं, तब न वह स्थान है, न वह दृश्य ! फेन-शुभ्र मसृण शय्या पर लेटी; एक अपरिचित स्त्री पंखा झलती हुई, सिर पर सुगंध से वासित पट्टी, तलवों में रुई के फाहे बँधे हुए थे।

महादेव लौटकर आया, और जब उसे मालूम हुआ कि शोभा गायव हो गई है, तो बहुत घवराया। लोगों को एकत्र कर, शोभा को बचाने का धार्मिक उद्देश समझाकर मदद माँगी, और लोगों के तैयार होने पर रात-ही-रात तीन-तीन, चार-चार कोस के फ़ासले तक के गाँवों में, मा-वाप की मृत्यु से घबराकर या किसी बहुकानेवाले के साथ भागने की उसकी खबर फैला देने और वहां के लोगों से प्रार्थना करने के लिये कहा कि अपनी शक्ति-भर सब लोग उसकी सतीत्व-रक्षा का बीड़ा उठाएँ।

लोगों को महादेव की सलाह वहुत पसंद आई। मदद के लिये गाँव के लोग तैयार हो गए। इधर उसने सोचा कि मालिकों के यहाँ भी यह खबर हो जानी चाहिए। मुमिकन है, वहाँ से भी कोई मदद मिल जाय, और प्यारेलाल को एक रपोट लिखकर रात ही को चौकी के मुंझी को दे देने और सुबह की गाड़ी से कानपुर स्टेशन तक देखते जाने के लिये कहा। एक दूसरे सिपाही को बादबाली गाड़ी से होकर प्रयाग तक देख आने के लिये कहा। सभवतः शोभा किसी के साथ रेल पर सवार हो। खुद भुरलीधर के पास खबर देने को सदर गया, क्योंकि वह इंतजार करते रहेंगे। मुमिकन है, कोई दूसरा बंदोबस्त आए हुए साहब के लिये करना पड़े।

पड़ोस के और क़ासले तक ज्यादातर गाँव मुरलीधर के ही थे। रातोरात नीन-तीन, चार-चार कोस तक गाँवों में खबर देने के लिये लोग दौड़े। चारो ओर सन्नाटा छा गया। राधा का पित डरा। दूसरे दिन उसका कानपुर जाना न हुआ। लोगों में तरह-तरह की टिप्पणियां चलने लगीं। प्राय: सभी गोभा के खिलाक—अवला प्रवल हप धारण करने पर क्या नहीं कर सकती!

पंडित स्नेहशंकरजी सात-आठ गाँव के मामूली जमींदार हैं। ऊँचे दरजे के शिक्षित। विदेशों का भ्रमण कर चुके हैं। ऊँची शिक्षा प्राप्त करने पर भी ऊँचे पदों की प्राप्ति स्वेच्छा से नहीं की। सरस्वती की सेवा में दत्तचित्त रहते हैं। उम्र पचास के उधर होगी या साठ के इधर। लंबे, पुष्ट, गोरे, ऋषियों के अनुयायी, इसलिये ईश्वर-प्रदत्त रोओं पर नाई का उस्तरा नहीं फिरता। सिर के बाहा, मूछें, दाढ़ी, यथासंस्कार

प्रतिभा और प्रौढ़ता के अनुरूप । सदा प्रसन्न आँखों से गंगा-जला-सी निर्मल ज्योति निकलाती हुई । ज्ञान की उस उभय धारा में देश के आदर्श युवक स्नान कर धन्य होने के लिये आते हैं, जमींदारी में रियाया के साथ रियायत का पूरा संबंध अर्थ की: ईंटों और शिक्षा के चूने से उठी ग्राम-संगठन की सुदृढ़, सुदर इमारत प्रांत के उन्नतमना मनुष्य कभी-कभी देखने के लियें आते हैं । कभी-कभी सरकार से भी कुछ सहायता मिल जाती है ।

मुरलीधर के गाँव की अपार क्षार-जल-राशि के भीतर एक छोटे-से द्वीप की तरह सुजला-सुफला, शस्य-श्यामला, ज्ञानदात्री, धात्री जरा-सी भूमि। चारो ओर विना सहारे की नाव के अपने पैर पार होने की गुंजाइश नहीं। जल-जंतुओं, डुवा देनेवाली उत्तुंग तरंगों तथा तूफ़ान का सदा भय। स्नेह-शंकरजी गाँवों के जमींदार की तरह नहीं, रियाया की तरह रहते हैं। जमींदारी का प्रवंध वहीं के किसानों की एक कमेटी करती है। अपनी पुस्तकों की आमदनी से भी वह कभी-कभी किसानों के शिक्षा-विभाग की मदद करते हैं।

नियमानुसार वह ब्राह्ममुहूर्त में उठकर टहलने चले। कुछ दूर जाने पर तारों के प्रकाश में देखा, एक स्त्री वाग की खाई से कुछ फ़ासले पर पड़ी सो रही है, नजदीक जाकर देखा, हर-सिगार के दो-चार फूल खुल-खुलकर उस पर गिरे हुए हैं, अच्छी तरह देखा, साँस चल रही है, नाड़ी बहुत ही क्षीण। मुख पर दिन्य सींदर्य की स्वर्गीय छटा, जैसे साक्षात् गायत्री

युग-शा को सहन न कर विश्व-व्रह्म की गोद पर मूच्छित पड़ी हुई हो। स्नेहशंकर अनेक प्रकार की कल्पनाएँ उस किशोरी पर करते-करते शीघ्र घर लौटे। अपने पुत्र अंविकादत्त और पुत्र-वधू सावित्री को शयन-गृह के द्वार पर पुकारा। दोनो सो रहे थे। जगकर ससंकोच दोनो वाहर आए। संक्षेप में समा-चार सुना, स्नेहशंकरजी ने उठा लाने को दोनो से कहा। दोनो पिता के पश्चाद्वर्ती हुए। शोभा की प्रांजल, करुण, मूच्छित शोभा देखंकर सावित्री रो उठी। सँभालकर दोनो उसे घर उठा लाए। अपने विस्तरे पर लिटा, फाहे से तलवों का खून घोकर, आयडिन लगा ढीले बाँध दिया, सिर पर गुलाव की पट्टी रखकर सावित्री पंखा झलने लगी।

प्रभात हुआ। गाँव के लोग जागे। उषा की लालिमा के साथ शोभा के भी सरोज-दृग अँधेरी क्लांति के भीतर से बाहर के जाग्रत् संसार में खुल गए। निश्चल चितवन से अपरिचिता सुंदरी सेविका को देखा, पर नेत्र अव्यक्त शंका से नीहार के कमल-जैसे व्याकुल हो गए, मानो संसार में विश्वासपात्र अव कोई नहीं रहा, और इस सेवा में भी स्वार्थ छिपा हो।

सावित्री प्रश्न न कर चुपचाप अपने पित के पास गई, और पिताजी को बाहर से बुला लाने को कहा। कहा, अब होश हुआ है।

स्नेहशंकरजी शीघ्र आए, और स्नेह से अभय दिया। कुल शंका-संकोच दूर कर कहने लायक हालत हो, तो हाल बयान करने के लिये कहा। गल-गलकर पलकों के करारों से युगपद आँसुओं की धारा बहने लगी। स्नेहशंकर के हृदय के स्नेह की पहचान पा शोभा करुण चितवन से देखकर रह गई, कुछ कह न सकी। इस अन्यक्त कथा से इतने न्यक्त प्रकाश से स्नेहशंकर वीज-रूप अर्थ समझ गए। उनकी वेदना के आँसू शोभा को सहानुभूति-प्रदर्शन के लिये गुप्त पथ पार कर बाहर आ गए। फिर सँभलकर उन्होंने कहा—"अच्छा, कुछ स्वस्थ हो लो, कुछ खा-पी लो, तव कहना।"

दुख-भरी पुकार से करुण शोभा का पत्र विजय की दृष्टि-किरणों में ठीक उषा-काल की ओस के अंग्राँ मुओं का तरु-पल्लव हुआ शिशिर का शतपत्र, पर दूरतम पथ पार करने की पाथेय कुछ नहीं। पिंजड़े में आशुबंदी पक्षी के सदृश हृदय देह के भीतर तड़फड़ाने लगा, पर पतित्र को पुनः-पुनः क्षतों के सिवा उड़ने का पथ नहीं मिला।

सेठजी, जिनके प्रसाद से वह किसी तरह वंबई में रहकर एक साल की शेष पढ़ाई पूरी कर लेना चाहता है, नाराज़ हैं। अब सहायता देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। पुलिस के गुप्त विभाग के किसी अफ़सर से उनके पास उसके नाम शिकायत पहुँची है। इन्हों सेठजी के यहाँ उसके पिता ईमान-दारी से तीस वर्ष तक कार्य करके, वृद्ध हो घर गए, इन्हीं सेठजी को तीन वार मवालियों के आक्रमण से मैदान में टहलते समय साथ रहकर उसने वचाया था, इन्हीं सेठजी के घर से, पुलिस की सलाह के अनुसार, राजनीतिक कवल से जूठी पत्तल की तरह, वह वाहर निकाल दिया गया, पर उसका मानसिक स्वातंत्र्य सामयिक वादलों में सूर्य की तरह ढका था।

सेठजी से प्रार्थना करने के लिये फिर गया, पर डचोड़ी से भीतर पैठ न हो सकी। दरबान ने कहा, डचोड़ी बंद है। दो लड़कों को पढ़ाने लगा था, अभी महीना पूरा नहीं हुआ। उनके अभिभावकों के पास गया। दोनो जगह एक ही-से उत्तर—"वगैर महीना पूरा हुए आपको कैसे रूपए दे दिए जायँ—ऐसी उतावली हो, तो आप अगले महीने से मत पढ़ा-इए, हम दूसरा इंतजाम कर लेंगे।"

"तो अब तक का जो होता हो, कृपा कर वही दे दीजिए, फिर मैं न आऊँगा, मेरे घर में बीमारी है, घर जाना चाहता हूँ।" विजय ने गिड़गिड़ाते हुए कहा।

''अच्छा, यह बात है, अब आप नहीं आना चाहते। कोई दूसरा काम मिल गया होगा। खैर। रुपए नहीं हैं। हमारे यहाँ पंद्रह-पंद्रह, सोलह-सोलह दिन में तनख़्वाह नहीं दी जाती।''

विजय फिर कुछ कहने चला, तो दरवान की पुकार हुई, और तृतीय पुरुष के परुष संवोधन से कहा गया, इसे निकाल दो।

पहली बार तो अपमान को पीकर किसी तरह दिल को उसने समझा लिया, पर अब धैर्य न रहा। दरवान के आने के साथ उसने तौलकर ऐसा एक हाथ दिया कि वह मुँह के वल आया। फिर विद्यार्थी के पिता की तरफ़ चला, तो वह जेब में हाथ डालकर जो कुछ बचाव के लिये निकला, सभय देने लगे। नोट थे। विजय की आँख चढ़ी थी। नोट लेकर सदर्प, सकोध गद्दी से वाहर निकल गया।

दूर सड़क पर जाकर देखा, छ दस रुपए के और एक सी रुपए का नोट। कोध के बाद धनी-स्वभाव की परीक्षा कर हँसी आ गई। यह कोध और बल है, जिसे तीन महीने की पढ़ाई से अधिक अर्थ मिलता है, वह सौजन्य और शिष्टता है, जिसकी गर्दन पर हाथ जाता है। ऐसा है आज का भारत, सोचता हुआ अपने डेरे की तरफ़ चला। भाड़ा आदि चुका, विस्तरा बाँध सीधे स्टेशन पहुँचा, और टिकट लेकर डाक गाड़ी से ससुराल के लिये रवाना हो गया।



वातों से शोभा को पहचानकर स्नेहशंकर, उनके पुत्र और पुत्र-वधू ने गृह की कली में उसे सौरभ की तरह छिपा रक्खा। शत-पथ-वाहिनी शतद्र जैसे पर्वत-पिता के वक्ष:-स्थल में मूल-वास अंतर्हित कर रही। जो जन-रव फैला था, इस परिवार को परिचय के दूसरे ही दिन मालूम हुआ, और तत्त्वज्ञ, दार्श-निक, पुरातत्त्ववेत्ता स्नेहशंकर को शोभा के सत्य के साथ जनता के सत्य का एक दृष्ट प्रमाण मिला।

स्वस्थ हो, स्नान समाप्त कर, वाल खोले दिन में शिशिर की स्नात ज्योत्स्ना-रात-सी स्निग्ध, शुभ्र-वसना, सुकेशा शोभा जदार, अपलक दृष्टि से न-जाने क्या मन-ही-मन देख रही थी, किसी दूरतर लक्ष्य की ओर क्षिप्त दृष्टि; ऐसे समय एक वार फिर इस गायत्री को, विद्या ही-सी चमकती, जल-जड़ से उभर-कर आई चिन्मयी मूर्ति को स्नेहशंकर ने देखा—मुख की प्रभा तथा सघन केशों के अंधकार में दिन और रात का दिन्यार्थ रूपक। याद कर सहास्य कहा—"अलका है यह।"

सावित्री खड़ी थी। पिता का कवित्व सुन मुस्किराकर पूछा—"अलका वयापिताजी?"

"इसका नाम है, यही नाम छोगों से वनलाना, और जैसा

अब तक कहा है. मेरी बहन है। खूब याद रखना, भूलना मत।" "हाँ, ठीक है।"

नारियल के जल की तरह प्रसन्न, विश्वामित्र के वर से मनुष्य रूप, विद्या और वृद्धि के कठोर आवरण के भीतर, छिपा दिया गया । स्नेह का ऐसा प्रगाढ़ छेप होता है कि जीव को तृप्ति मिलने के कारण जीवन दु:खप्रद, भार-सा नहीं मालूम होता, वल्कि इस मायिक वंघन में कायिक आनुकूल्य पा प्रतिमा प्रसन्त चमकती है। अलका पितृपक्ष के दृश्य अपनी ही आँखों अनादि काल में अवसित होते देख चुकी थी। उसके चिर-स्नेह के अभ्यस्त आश्रय पिता-माता को एक अलक्ष्य शक्ति ने मूर्तियों से पुनश्च अणु-परमाणुओं में चूर्ण कर दिया था। अव दूसरे शक्ति-चक्र से घूणित, विशेष कष्टों के वाद, दूसरा स्नेहमय, मधुर माया-संसार संगठित हो गया है। उसे पूर्वाजित नष्ट स्नेह-प्रतिमाओं का दुःख तो है, पर संतप्त हृदय को अनेकं प्रकार से स्नेह-समीर भी स्पर्श कर ताप हर जाती है, इसका भी सुख उसे मिलाता है।

सावित्री एक ऐसी वहन उसे मिली, जैसी पिता के गृह में दूसरी न थी। वंबई से तार का जवाब आया है, उसका पित अब वहाँ नहीं; बहुत संभव, वह घर गया हो। उसके दूसरे धर्म-पिता स्नेहशंकर अपनी पूरी शक्ति से उसके हितों को देखते हैं। वंबई में उनके मित्र और विशेषता से उसके पित का पता लगा रहे हैं। अलका इन्हीं भावनाओं की मूर्ति वनी खड़ी थी। ''इनकी ससुराल का कुछ पता मिला पिताजी ?'' सावित्री ने साग्रह पूछा ।

"हाँ, जो हाल पितृ-गृह का, वही श्वजुर-गृह का भी।" स्नेहरांकरजी स्तब्ध वैठे रहे।

''तो क्या'''''

"हाँ, कोई नहीं; विजय के पिता, माता, भाई, सभी स्वर्ग सिधार गए। विजय है, पर पता नहीं चल रहा। अलका को अत्यधिक मानसिक दुःख है, पर निरुपाय दुःखों को सहना ही पड़ता है।

"हम लोग परसों लखनऊ चलेंगे। वहाँ इसका जी कुछ वहल सकता है। हमने ससुराल का हाल छिपा रखना अनुचित समझा। अभी इसे कष्ट है। पर जव हमें भी अपने परिवार तथा स्नेह में सम्मिलित समझेगी, तब ऐसा मनोभग्व न रहेगा।

"इसी भारत में आश्रय-हीन वालिका और तरुणी विध-वाएँ मी हैं। उन्हें खाने को नहीं मिलता, भूख के कारण विधमें को भी उन्हें ग्रहण करना पड़ता है, चिर-मंचित सतीत्व-धन से भी हाथ घोती हैं। इस घोर सामाजिक अंधकार में पथ-परिचय का बहुत कुछ प्रकाश पा अलका को कदापि खिन्न नहीं होना चाहिए।

"हम कहते हैं, आगे यह खेद न रहेगा। ज्ञान की शांति में दुःख की सब ज्वांला बुझ जायगी। वह अपनी वहनों के लिये प्रदिशका होकर बहुत कुछ कर सकती है। क्यों अलका?''

"जैसी आपकी आज्ञा।" नत-करुण-नयना अलका ने धीमें स्वर में कहा।

"भय क्या वेटी, दुःख मनुष्य हो झेलते हैं, तू महाशक्ति है। जितना परिचय शक्ति का तूने दिया, उससे अधिक की मृत्यु के सामने भी जरूरत नहीं। भरोसा रख। सदा समझ, भारत की दुःखी विधवाएँ, महिलाएँ तुझे चाहती हैं। अब तेरी उचित शिक्षा कः प्रबंध करना है। तू देखेगी, किस तरह की भी आशा से, उसकी पूर्ति से भी हृदय को ज्ञान-प्रष्ति के विना इतना आनंद नहीं मिलता।"

अलका पितृ-चरणों पर कोमल-नत-दृष्टि खड़ी रही। सावित्री ने लोंग लाकर दी।

"यह कौन है, जानती है?"

अलका ने प्रश्न की पद्म-दृष्टि से देखा।

"मुझे क्या, अपने चिरंजीव पुत्र-रत्न को कहिए। बहारने की ज़रूरत पर मैं खुद झाड़ू लगा लेती हूँ, उन्हें नहीं पक-इती, ग्रनीमत कहिए।" चपल-चितवन पिता को देखती हुई प्रखर सावित्री कह गई।

अलका नहीं समझी-ऐसी निगाह से पिता को देखा।

"समय आने पर सावित्री खुद तुझे समझा देगी, अभी नहीं।" इतना कह न-जाने कितनी दूर, चिर-कांक्षित चिरा-भ्यस्त यत्न-कल्पित ज्योतिर्मय लोक में स्नेहशंकरजी दृष्टि वाँधकर रह गए। सावित्री पिता के मनोभावों से परिचित थी। एक अर्थ आप ही सोचकर मुस्किराती रही।

"देश तैयार नहीं", स्नेहशंकरजी ने संचित शांति-पूर्वक कहा।

"जी।" सावित्री ने आँखें झुका छीं।

"कार्यकर्ता जो कुछ भी प्रभात के विरल तारों-से देख पड़ते हैं, योरप के महस्थल की ओर वढ़ रहे हैं, और उद्देश जल का लिए हुए, पर नहीं समझते, यह एक दूसरे की प्राकृत ज्वाला से जला हुआ प्रकृति की नक़ल है! यहाँ के नख-लिस्तान के केलों के जल से तमाम देश की प्यास न बुझेगी।"

. "जी ।"

"इसीलिये लोगों को समृद्ध करने के उपाय छोड़कर स्वयं प्रसिद्ध होने को तत्पर होते हैं। इस तरह जिस समूह को वे स्वतंत्र करना चाहते हैं, उसे ही अपनी आज्ञाओं का अनुवर्ती, गुलाम करने के फेर में पड़ जाते हैं। इससे बड़ा मनुष्य-मस्तिष्क का दूसरा अपकार नहीं।"

"आपके क्या विचार हैं ?"

"जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे पित के साथ किया, जनाभाव के कारण अपनी भावनाओं का अनुरूप विस्तार नहीं कर सका, पर इच्छा है। साहित्य में इसीलिये इन विचारों की पुष्टि करता हूँ। यदि किसी प्रवल शिला के कारण प्रवाह का पथ-रोध हो रहा हो, तो शिला को हटाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रवाह स्वयं स्वतंत्र है। वह अपनी गित निश्चित,

निर्धारित करता हुआ ठीक अतल-अपार समुद्र से मिलेगा। रास्ते में नदी-नदों का सहयोग भी उसे आप प्राप्त होगा, पर जो प्रवाह शोण के साथ सहयोग कर वंगोपसागर से मिलना चाहता है, उसे अरव-सागर में गिराने का प्रयत्न केवल कारी-गरी की प्रशस्ति-प्राप्ति के निये है, यह उसकी सुविधा न की गई।"

"आपका मतलव मैं नहीं समझी।" एकाग्र हो सावित्री पिता की ओर देखने लगी।

"मतलब यह कि देश की स्वतंत्रता एक मिश्र विपय है। वह केवल राजनीतिक प्रगति नहीं। मान लो, एक मशीन वनानी हो, तो क़ानून का जानकार उसमें क्या कर सकता है ? जिस प्रकार एक साधारण-से-साधारण गृहस्थ को जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक छोटी-मोटी सभी वातों का ज्ञान रखना पड़ता है-वह खेती का ज्ञान रखता है, वागवानी भी जानता है, कुछ कल-पुर्जों का ज्ञान भी रखता है, पशु-पालन से भी परिचित है, और सीना-पिरोना, पाक-शास्त्र, वैद्यक, शिशु-रक्षा, पत्र-लेखन, पुस्तक-पाठ, साहित्य, दर्शन, समाज और राजनीति के भी यथावश्यक नियम जानता है, और इस प्रकार एक मिश्र ज्ञान उसकी व्यावहारिक गृह-स्वतंत्रता का अवलंब है, वैसे ही देश की व्यापक स्वतंत्रता को सब तरफ़ की पुष्टि चाहिए। जब तक सभी अंगों में समान पूर्णता नहीं होती, तव तक स्वतंत्र शरीर संगठित नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो क़ानून के वल पर



के बल पर राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की जा रही है, संवाद कि पत्रों में क़ानून के जानकारों का विज्ञापन होता है—वे ही देश के सर्वोत्तम मनुष्य हैं, उन्हीं की आज्ञा शिरोधार्य है।"
"परंतु, पिताजी! अनेक त्याग नर-रत्न हैं।"

"मैं अस्वीकार तो नहीं करता, पर क्या दूसरी तरफ़ भी ऐसे ही त्यागी और संयत मनुष्य नहीं ? क्या देश उनकी भी वैसे ही इज़्ज़त करता है ? सावित्री, नहीं करता, इसका वही कारण है। यह मेरी अपनी बुद्धि, अपने विचार हैं। स्वतंत्रता के नाम से देश घोर परतंत्र है। संवाद-पत्र एक दल-विशेष, व्यक्ति-विशेष की नीति के प्रचारक हैं। वे इस तरह अपने पत्र का भी प्रचार करते हैं। जिसे अभ्युदयशील, जनता में आकर्षक, लोक-प्रिय समझते हैं, वरावर उसी का प्रचार करते रहते हैं। जनता बड़ी असमर्थ होती है सावित्री। वह मनुष्य को विना स्याह दाग़ का ईश्वर भी समझ लेती है। जो कम-जोर को और भी कमजोर, परावलंबी कर देता है। संवाद-पत्रों में स्वतंत्रता का व्यवसाय होता है। संपादक ऐसी स्वाधी-नता के ढोल हैं, जो केवल वजते हैं, वोल के अर्थ, ताल, गति नहीं जानते, अर्थात् उनके भीतर वैसे ही पोल भी है। वे दूसरे के हाथों की थपिकयों से मधुर बोलते हैं-जनता वाह-वाह करती है, और वजानेवाले देवता को पुष्प-माला लेकर यथाभ्यास, जैसा सुझाया गया, पूजने को दौड़ती है। यह स्वतं-त्रता का परिणाम नहीं।"

"पर नेता को सभी सम्मान देते हैं।"

"नेता ? नेता कौन है ? मनुष्य ? एक मनुष्य सब विषयों की पूर्णता पा सकता है ?"

"न।"

"इसीलिये नेता मनुष्य नहीं। सभी विषयों की संकलित ज्ञान-राशि का भाव नेता है। इसलिये किसी भी तरफ का भरा-पुरा मनुष्य दूसरे किसी भी तरफ़ के बड़े मनुष्य की वरा-वरी कर सकता है। पर देश में यह बात नहीं हो रही।

यही मैं हह रहा था। एक को पैत्रिक संपत्ति मिली। पिता जज थे। पूर्ण शिक्षा भी मिली, क्योंकि अब रुपए से शिक्षा का तथल्लुक़ है। वह इटली, जर्मनी, फ़ांस, इँगलैंड और अमेरिका आदि देशों से शिक्षोत्कीर्ण पदिवयों के हीरा का हार पहनकर स्वदेश लीटे। बैरिस्टर हुए। दो करोड़ रुपया अजित किया। अंत में दस लाख देश को दान कर दिया। कोने-कोने तक नाम फैल गया। पत्र यशोगान करने लगे। वह देश के नेता हो गए। एक दूसरे को केवल बैल, हल और मूसल पैत्रिक चल संपत्ति मिली, और शिकमी जोत सिर्फ़ दस वीघे जमीन। वह हल और माची कंघे पर लादकर, एक पहर रात रहते खेतों में जाता, शाम तक जोतता, दोपहर वहीं नहा-कर भोजन करता, घंटे-भर छाँह में वैल चारा खाते, तब तक अपनी प्रिया से खेती की वातचीत करता है। शाम को काम कर घर लीटता है।

एड़ी-चोटी का पसीना एक करके मुश्किल से भर-पेट खाने को पाता है। लगान चुकाता है। भिक्षक को भीख देता और फ़सल न होने पर जमींदार के कोड़े सहता है। कभी-कभी उन्हीं की कृपा से कचेहरी जा वैरिस्टर साहब को भी कुछ दे आता है। जमींदार, पुलिस, कचेहरी, समाज, सभी जगह वह नीच, अधम, मनुष्य की पदवी से रहित, ठोकरें खानेवाला है। कोई देख न ले, और रोने का मतलब और-और न सोचे, इसलिये खुलकर नहीं रोता। एकांत में ईश्वर को पुकार, शून्य देख, दुख के आँसू पीकर रह जाता है। तमाम उम्र इसने ऐसे ही पार की। छोटी-सी सीमा के वाहर कोई इसे नहीं पहचानता। सदा इसके सिर पर समाज, राज-नीति, धर्म और मनुष्य-रूप राक्षसों से मिले दुखों का पहाड़ रक्खा हुआ है। यह इसे अपने ही कर्मों का फल समझ, किसी को भी इसके लिये न कोसकर चुपचाप ढोता चला जा रहा है। इन दोनों में कौन वड़ा है सावित्री?"

"यही किसान।"

"यह क्या चाहता है सावित्री?"

"यह क्या चाहता है पिता?"

झर-झर आँसुओं का अनर्गल प्रवाह सानुभाव विद्वान् पंडित प्रवर की आँखों से वहने लगा। ओस से आकाश के रोने के साथ-साथ, उसके स्नेहाच्छंद की पत्रिका, अलका भी रोने लगी। सावित्री ने रात की ही तरह पलकें मूँद लीं, यह दृश्य न देखा।

सँभलकर स्नेहशंकरजी ने कहा—"चाहते और क्या हैं, न्याय, इस दु:ख से मुक्ति। इसलिये, जो लोग वास्तव में क्षेत्र से उतरकर देश के लिये कार्य करते हैं, वे यदि इन किसानों की शिक्षा के लिये सोचें, हर जिले के आदमी, अपने ही जिले में जितने हों, उतने केंद्र कर अर्थात् उतने गाँवों में, इन किसानों को केवल प्रारंभिक शिक्षा भी दे दें, तो उनके जेल-वास से ज्यादा उपकार हो, और यह शिक्षा की सचाई सहृदयों की यथेष्ट संख्या-वृद्धि कर दें।

फिर वे भी इस कार्य में कार्यकर्ताओं की मदद करें। किसी प्रकार का सुधार पहले मिस्तिष्क में होता है। जहाँ मस्तिष्क ही न हो, वहाँ नेता की आवाज का क्या असर हो सकता है? समझदार कभी भी समझ नहीं छोड़ता। ठीक-ठीक काम तभी होता है। मनुष्य-रूपों में जिनकी पशुओं की संज्ञा अज्ञान के कारण हो रही है, वे किसी विषय को अच्छी तरह जाने विना ग्रहण नहीं कर सकते। कठिन समय आने पर उसे छोड़ देंगे।"

"लोग इस मनोभाव को न छोड़ें, इसीलिये तो नेता अनेक दुख-कष्ट झेलते, तपस्या करते हैं।"

"मैं विरोध नहीं करता। पर, जैसा पहले उस किसान के लिये कहा है, वैसा ही फिर कहता हूँ, शक्ति की दृश्य किया से अदृश्य किया में और भी कष्ट मिलते हैं। तुम यह न सोचो कि जो मनुष्य दस-वीस वर्षों तक एकनिष्ठ हो किसानों की दी रोटियाँ खाकर उनके बच्चों को पढ़ाएगा, उसे किसी जेलवासी से कम दु:ख उठाने पड़ेंगे। शक्ति के संयम में जितना दु:ख, जितनी साधना है, उतना दु:ख, उतनी साधना बेमेल शक्तियों

की प्रतिकिया में नहीं। गीता में यही उपदेश है। ब्राह्मण इसीलिये क्षत्रिय से बड़ा है।

जेल क्या बाहर नहीं ? सरकारी जेलों की दृश्य दीवारों के बाहर ईश्वरीय जेलों के क़ैदी कम तकलीफ़ उठाते हैं ? ऊँचे विचारों से वायु और आकाश की दीवारें और मजबूत, और दु:खप्रद हैं। फिर एक ही पारतंत्र्य की दीवार जेल के भीतर भी है और वाहर भी। अर्जुन सशस्त्र हैं, प्रतिघात करते, मार का जवाब मार से देते हैं; कृष्ण निरस्त्र हैं, हाथ में घोड़ों की लगाम, लक्ष्य सदा मार्ग पर, शरीर का बिलकुल ज्ञान नहीं। पर दु:ख कौन ज्यादा उठाता है ? संयम किसमें अधिक है ? उत्तरदायित्व किसका वड़ा है ? उद्धार के लिये वही एख अच्छा होता है, जहाँ एकावट न हो।

रस्साकशी (Tug of war) में अंततः एक पक्ष दूसरे को खींच लेता है, पर जब तक एक पक्ष की शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, खींचनेवाले कितना हैरान होते हैं? देश की राजनीति की अभी ऐसी दशा नहीं कि वरावर का जोड़ हो; इसलिये सुधार की ही तरह सुधार करना चाहिए; नहीं तो हार अवश्य होगी। नेताओं के साथ अधिक संख्या में जनता सहयोग न करेगी। अपने अंगों में जो कमजोरियाँ हैं, उन्हें दूर कर किला मजबूत करने के काम में लगने पर किले पर गोलावारी होने की कोई शंका नहीं, परंतु साधना, कष्ट और महत्त्व भी जेलसेवा से कम नहीं। जेल में व्यर्थ जीवन व्यतीत होता है। जनता मुंह फैलाए संवाद-पत्रों में स्वतंत्रता की राह देखती है!"

अविकादत्त किसान-लड़कों को पढ़ाने, अपनी ही तैयार कराई पास की पाठशाला, गए थे। घर लीटे। गाँव का तमाम काम शिक्षा, गोपालन, कृषि, वस्त्र-निर्माण आदि इन्हीं के सिपुर्द है। कुछ और सिखाए हुए कार्यकर्ता हैं, जो वहीं रहते हैं। कभी-कभी पं० स्नेहशंकरजी भी देखते हैं। पर इनका अधिक समय पुस्तक-प्रणयन में पार होता है।

पीछे-पीछे भोला चमार कुछ मूलियाँ व्यवहार में देने के लिये लेकर आया। टोकनी में रखकर सावित्री ने निकट ही वैठाला। भोला चमड़े का वाजार गिरने का हाल वतलाने लगा।

मन्ना पासी चौगड़े ३-४ शिकार कर लाया था। अंविका-दत्त मांस खाते थे। सावित्री को भी अरुचि न यी। सिर्फ़ स्नेहशंकरजी उत्तेजक समझकर न खाते थे। इन दोनों के लिये उन्होंने स्वयं राय दी थी।

मन्ना लगभग सेर-भर मांस महुए के पत्ते के दोने में ले आया, औरद्वार पर सदर्प "भौजी, भौजी" की निर्मीक आवाज लगाई।

सावित्री ने उसे बुलाया। मन्ना ने भीतर आकर भौजी के हाथ पर हँसते हुए मांस का दोना रख दिया।

मांस की ओर देखकर शोभा ने ऐसी मुद्रा बनाई कि स्नेहशंकर समझ गए, इसने मांस कभी खाया नहीं, इसिलये घृणा करती है।

हँसकर, पास बुला कहने लगे—''आज हमारा-तुम्हारा अलग चूल्हा दग जाय, हम तुम्हारे दल में हैं।'' "क्या दीदी खाती हैं? भयभीत दृष्टि से सावित्री की ओर देखते हुए अलका ने पूछा।

"हाँ, रोज बाजार से वकरा आता था। तुम्हारे आने से बंद था। अव यदि कहो, आज से श्रीगणेश हो। क्यों, दीदी से अब विशेष सहानुभूति नहीं रही?"

अलका कुछ पग पिता की ओर बढ़ गई—''मुझे डर लगता है।"

स्नेहशंकर हँसने लगे।

कानपुर की एक संकीर्ण गली के मकान में बैठा हुआ युवक आवाज पा वाहर आया, और मित्र को देखकर प्रसन्नता से लिपट गया—"तुम आ गए विजय ! आने का पत्र नहीं लिखा तुमने।" विजय को ले जाकर अपने कमरे में वैठाला, कुली ने उसका सामान रख दिया। विजय ने कुली की मजदूरी चुका दी। फिर एक साँस छोड़कर कहा—"वड़ी विपत्ति में हुँ अजित!"

"विपत्ति !" शंका की दृष्टि से अजित ने देखा ।

विजय—''हाँ, मेरे मा-बाप, सास-ससुर, सवका इसी वीमारी में शरीरांत हो गया ! मेरे पास ससुराल से एक पत्र आया था। लो, पढ़ो।''

विजय ने शोभा का पत्र पढ़ने को दिया। अजित पढ़ने लगा। पढ़कर साश्चर्य विजय को देखा।

विजय फिर कहने लगा—"उसके गाँव में पता लगा है, वह किसी के साथ भग गई।"

अजित--"झूठ है। जिसके हाथ का ऐसा पत्र है, उसके मनोभाव वैसे नहीं हो सकते।"

विजय—''लेकिन पता नहीं चल रहा, गाँव से भाग नयों गई? उस गाँव का जिलेदार, कहते हैं, उसका बड़ा हितैंथी था। उनकी सूरत लेकिन एक खासे मक्कार की है।"

अजित-- "वस-बस, यहीं कुछ रहस्य है।"

विजय—''लेकिन रहस्य का पता लगने-लगाने तक शोभा का सतीत्व तो नहीं रह सकता, जैसा आज समय है।''

अजित—"यह ठीक है। पर यह भी संभव है, कुछ दाल में काला देखकर उसने आत्महत्या कर ली हो, और पकड़े जाने के डर से गाँववाले छिपा रहे हों।"

कुछ देर तक दोनो संघ्या समय के प्रांतर की तरह शून्य-जन मौन बैठे रहे। विजय ने कहा—"क्या करता, लाचार घर चला। रास्ते में संवाद मिला, पिताजी और माताजी का भी देहांत हो गया है। छोटा भाई था, उसे भी सरदी लग चुकी थी, दुःख, शोक और रोग से उसने भी प्राण छोड़ दिए। घर की रक़म ज्मींदार के हाथ लगी। अचल संपत्ति कुछ थी नहीं। फिर जाना न जाना बरावर सोचकर यहाँ चला आया।"

अजित--''तो क्या विचार है अव ?"

विजय—"जो एक मनुष्य का होना चाहिए, लेकिन न-जाने क्यों कुछ दिनों से पुलिस पीछे लगी है। यहाँ रहूँगा, तो मुमकिन है, तुम पर भी शक हो।"

अजित—"अरे, यहाँ तो छ महीने से ससुरजी की वेटी जवान है, रोज देखने आते हैं।" विजय—"तव यही वात होगी। जो मुझ पर संदेह है, तुम्हारे पत्र के कारण है।"

अजित—"लेकिन तुम्हें मैंने कोई ऐसी वात तो नहीं लिखी।"

विजय—''पत्र निखा। संबंध है। शिकारी हो—राह-चलता, ब्याघ्र को वू मिली।''

अजित—''वड़े भाग्य हैं जी, एक शरीर-रक्षक हमारे साथ रहेगा।''

विजय हँसने लगा—"ये गुप्त विभागवाले वकरे चून-चून-कर, पौदों के सिर काटकर खाते हैं—पत्ते नहीं, नए कोपलवाले डंठल। एक वार चर जाने पर फिर पौदा नहीं पनपता, घीरे-घीरे मुरझाता हुआ सूख ही जाता है।"

अजित ने विजय को बीड़ी दी। विजय ने इनकार किया। तब अपनी में आग लगा लापरवाही से कमरे को धूमायमान कर पुकारा—"रामलोचन, जरा दो कप चाय तो बना लाओ।" फिर विजय से पूछा—"तो तुम अब क्या करना चाहते हो?"

विजय—"सोच या, एम्० ए० कर लूँगा, पर भाग्य में ऐसा नहीं लिखा, और डिगरी करूँगा भी क्या लेकर?—
नौकरी करनी नहीं, किताब पढ़कर समझने लायक लियाकत हो ही गई है। ईश्वर ने रास्ता भी साफ़ कर दिया। अब तो तमाम भारतवर्ष अपना मकान है। उसी के लिये जो कुछ होगा, करूँगा।—'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप गरीयसी।"

कहकर कुछ देर विजय चुपचाप बैठा रहा, फिर अजित से
पूछा—"तुम क्या करोगे ?"

अजित-"तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो, ऐसा जान पड़ता है । मुझे तो ईश्वर के नाम पर अँधेरे के सिवा और कुछ नहीं नज़र आता। हालाँकि मैं डी० ए० बी० स्कूल का पढ़ा हुआ हैं। ख़ैर, मैंने खरावी यह की कि पहले के परिचय के कारण ज्योति:स्वरूप को अपने कमरे में टिका लिया। मैं नहीं जानता था कि ज्योति:स्वरूप इस समय राजनीतिक अंधकार-पथ के यात्री हैं, इससे ख़ुफ़ियावाले हमेशा उन्हें राह बताने के लिये उनके साथ रहते हैं। नतीजा यह हुआ कि उनके जाने पर सरकार की राजभक्त रियाया की लिस्ट से, धर्म-भ्रष्ट हिंदू की तरह, मैं भी जाति-च्युत किया गया, अर्थात् सरकार के परिवार से मेरी लुटिया-थाली अलग कर दी गई। साथ-साथ पूरे सेर-भर मिर्च की झार से पिताजी के सामने मेरे नाम पर छींक-फटकार की गई। मैं बुलाया गया। पिताजी ने पूछा---'तुम्हारे पास ऐसे लोग क्यों आते हैं, जो सरकार के खिलाफ़ हैं ?" मैंने कहा—'मुझे सरकार की खिलाफ़त का कुछ इल्म नहीं।' 'अवे गँवार, खिलाफ़त क्या कहता है, बी॰ ए॰ में पढ़ता है,' पिताजी गरज उठे। मैंने कहा-- 'आप अपने खिलाफ़ का नाउन (विशेष्य) समझ लीजिए, मैंने उर्दू की वर्दी नहीं पहनी। तो 'उनसे क्यों मिलता-जुलता है, जो सरकार के खिलाफ़ हैं ?' वड़े कोघ से कहा। मैंने फिर ग़लती की, लेकिन भाव की नहीं, कहा—'तो वया वे सरकार की खिलाफ़त का तमग़ा लटकाए फिरते हैं ?' इसका कुछ जवाव न देकर मुझे घर से निकाल दिया। वहें शिव-भक्त हैं, पर अक्ल ऐसी! वताओ, वह शिवजी के वैल या शीतलादेवी के शिष्ट वाहन से भी वढ़कर विशेषता रखते हैं या नहीं। इसीनिये 'पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवतः'' तो यहीं तक समझो। माताजी फल्गू की तरह पिताजी के अज्ञातभाव से भीतर-ही-भीतर अर्थ-जल भेजवा देती हैं, किसी तरह बी० ए० पास कर लिया है, अब उन्हें भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता। सोचता हूँ, जिनमें वदनाम हूँ, उन्हों में मिल जाऊँ, जो होगा, होगा, लेकिन मुझे तो इसका कुछ पता भी नहीं मालूम। ज्योतिःस्वरूप को छोड़कर किसी दूसरे को जानता भी नहीं। उसे भी अब जाना कि ऐसा है। इस वन्त पंजाब में है। अगर पता चला, तो पहुँच तक के लिये गुनहगार हूँगा। तुम क्या कहते हो?"

विजय- 'चलो, कांग्रेस का काम करें।"

अजित—"कांग्रेस का हाल पूछो मत । यहाँ जो महाशय त्रिवेणोप्रसाद हैं, वह दोनो तरफ़ रेंगते हैं, ऐसे जीव हैं। मैं गया था। दूसरे दिन हजरते दाग़ फिर ऐसे बैठे कि उठे ही नहीं। समझे ? एक बात है। देहात में सिक्का जम सकता है। रायवरेली-जिले में कुछ काम भी हो रहा है, और अभी महीने-भर पहले मैंने एक व्याख्यान भी दिया था। किसानों की सभा थी, मैं मामा के यहाँ से देखने गया था। लोगों ने क़द्र की थी। वहाँ काम चल सकता है, और यह जो तुम्हारा प्रकरण है, इसका भी बहुत कुछ रहस्य वहाँ से मालूम हो सकता है। वहाँ के किसान मुझे पहचानते हैं। दो केंद्र कर लेंगे, और कांग्रेस से न होगा, तो स्वतंत्र रहकर काम करेंगे।''

विजय—"चलो, ठीक है। कुछ अनुभव ही प्राप्त होगा।" चाय पीकर विजय आराम करने लगा। अजित कुछ काम से वाहर चला गया। ''मराज क्या है रे ?'' बुयुआ ने महँगू से पूछा।
''किसानों का राज।'' गंभीर होकर महँगू ने कहा।
महँगू व्यापारी है। लकड़ी का कारोवार करता है। देहात
में खड़े बबूल, ऊसरों और कारतकारों के खेतोंबाले, मोल लेता
है। कारतकारोंबाले किफ़ायत से मिलते हैं, जमींदार अपने
सिपाहियों से कटवाने में मदद करता है। महँगू को काफ़ी
मुनाफ़ा हो जाता है। आठ महीने तक लकड़ी कटवाना, लद-वाना और कानपुर में वेचना, यही महँगू का काम रहता है।
चार महीने वरसात-भर जुआर, अरहर, तिल्ली, सन, मूँग,
उड़द आदि की खेती कर घर रहता, फिर क्वार में चने और
जव-चनी असींचे वो-बुआकर कार्त्तिक से अपना काम शुरू
करता है। गाँव में शहर की खबरों का एक मुख्य रिपोर्टर,
किसानों का जमींदार से भी मिला हुआ नेता! गाँव के रिश्ते
से बुयुआ चचा लगता है, महँगू भतीजा।

"तो क्यों रे महँगू !" बुधुआ ने पुनः प्रश्न किया—"फिर ये जमींदार और पटवारी क्या करेंगे?"

"झख मारेंगे, और क्या करेंगे ?"

वुधुआ कुछ समझ न सका कि देश में, गाँव में रहते हुए वह झख कैसे मार सकते हैं। महँगू भी गहराई तक नहीं समझता था। सुनता था जो कुछ, पचीसों उलट-फेर के बाद खुद भी न मानता था कि यह पुलिसवाली सरकार और जमींदार लोग लगानवाला हक छोड़कर स्वाव की तरह कैसे ग़ायब हो जायँगे। पर दूसरों के सामने नेताओं की तरह अपनी अल्पज्ञता छिपाना उसकी आदत पड़ गई थी।

ं बुबुआ ने डरते-डरते, पलकें तिलमिलाते हुए, घीरे से पूछा—"ये कहाँ जायँगे रे महँगू ?"

"तू तो बात पूछता है, और वात की खाल भी पूछता है। गंधी महरानी का प्रताप ऐसा है कि इनके हाथ वंध जायेंगे, और बोल बंद हो जायगा, तब ये किसानों के तलवे चाटेंगे।" कहकर महॅगू अपनी दाद खुजलाने लगा।

"तो लगान फिर किसको दिया जायगा?"

"किसी को नहीं, लगान दिया गया, तो सुराज कैसा ? विद्यारथीजी समझा रहे थे, अब के जब मैं कंपू (कानपुर) गया था।"

"तव तो वड़ा अच्छा है।"

मैकू भी खड़ा सुन रहा था। अपनी समझ पर जोर देते हुए कहा—"यह वूढ़ा हो गया, पर समझ रत्ती-भर नहीं। मैं लछ्मनपुर गया था। वहाँ वावू साहब के घर के छड़के कह रहे थे कि तिछक महराज कहते हैं कि जमीन रियाया की है, जमींदार को लगान न दिया जाय।"

मुक्खू ने सानी करना वंद कर, आवेश में आकर कहा— "जिसकी लाठी, उसकी भेंस। अभी गाँव-भर के आदमी मिल जाओ, तो दूसरा गाँव लूट लो।"

"वड़ी बातें न वघार।" सुक्खू के भाई लक्खू ने कहा— "सरकार ने तप के वल हिंदुस्तान फ़ते किया है, जवानी वातों से न छोड़ देगा। साले, कर देगा रपोट चौकीदार, तो चूतड़ की खाल निकाल ली जायगी। वकने दे इन्हें आयँ-वायँ। अभी शेर हैं, जिमीदार के सामने चूहे वन जायँगे, वरना फिर चलेगा हंटर डिल्लीवाला।"

महँगू ने सोचा—"कहीं इसने मुझे भी लपेटा, तो वड़े पेंच में पड़ेँगा; फिर एक सूत न सुलझेगा।" वदलकर वोला— "देखो न लक्खू भैया, तुम्हें रुई से काम, कपास का हाल क्या पूछते हो? दुनिया है, कोई किसी रंग में, कोई किसी रंग में। शहर का हाल पूछते थे, वतला दिया। नहीं, अब बात की जड़ पूछेंगे।"

नजदीक ही, निकास पर, वीरन पासी घर की खिची शराब पिए, अपनी चौपाल में बैठा, नशे में बातचीत का मजा ले रहा था। ये छ भाई हैं। हरएक के दो-दो, चार-चार, छ-छ लड़के। इनमें भी आधे से अधिक जवान। छहों भाई अलग-अलग घर बनवाकर रहते हैं। रात को सबकी निगरानी होती है। मशहूर बदमाश। गाँव में हाथी मारकर ले आएँ, हज़्म हो जाय। पुलिस पता लगाती रह जाय। गाँव-भर लोभ तथा भय से इनसे सहयोग करता है। इनकी वदौलत लोधों के यहाँ भी चाँदी के गहने हो गए। चोरी का माल चवन्नी कीमत पर विकता है। ज्यादा सामान— सोना-चाँदी—गाँव तथा पड़ोस के महाजनों के यहाँ दूसरे-दूसरे ज्य में मिलेगा। रामदीन सोनार सोना और चाँदी गलाकर दूसरे ढाँचे में गढ़ देता है। थानेदार और पुलिस के सिपाही ठेके से शराब नहीं खरीदते, वरावर वीरन वगैरा के यहाँ से चालान चौकीदार के हाथ जाता है।

शनित, संगठन, कार्य-कलाप, सभी तरफ़ से गाँववाले वीरन के खानदान स डरते हैं। गाँव का नेतृत्व बहुत कुछ इन्हीं के हाथ है। जमींदार भी इन्हें मानता है। बेगार, हल, बेड़ी, भूसा, रस आदि रक़म सिवा इन्हें नहीं देनी पड़ती। इनकी रातवाली आमदनी काफ़ी रहने पर भी ये तंगदस्त रहते हैं। इधर थानेदार की निगाह वदल गई है, क्योंकि कुछ रुपए— सव लोगों से केवल ६००) उन्होंने माँगे थे-पर ये नहीं दे सके। पुलिस से तंग आ इन्हीं लोगों ने गाँव को सलाह देकर सभा कराई, पर वाहरी तौर पर सभा से वाहर थे। महँगू की चालवाजी से बीरन को वड़ा क्रोध आया कि पलट रहा है, वेचारे बुध्वा को पिटवाएगा। पहले से सलाह हो चुकी थी कि अब के महाजन से क़र्जा लेकर लगान न चुकाया जाय। जिसके खेत की जैसी पैदावार हो, वह वैसा ही लगान दे। देखा जाय, जमीदार क्या करता है। बुधुवा वड़ा ही गरीव किसान है, फिर अब की उसके खेत की खरीफ़ डेढ़ हाथ से ज्यादा नहीं बढ़ी; वह भी जगह-जगह जली हुई। इसीलिये

उसे सुराज की सबसे ज्यादा खोज है कि दो-चार रोज में मिल जाय, तो जामींदार के कोड़ों से पीठ का निकट संबंध जाता रहे। बीरन यह सब समझता था। चुपचाप उठकर झूमता हुआ महाँगू के पास पहुँचा, और हाथ पकड़कर, अकड़ से पूछा—''क्यों वे, तू बबूलों का ठेकेदार है या सुराज का भी ?' गाँव के गरीबों के बबूल काट लिए। जिनके खेतों में वे थे, उनके अनाज की पैदाबार घटी या नही ? कुछ जगह बबूल छाँह मारते रहे ? फिर खेतों का पूरा लगान सबने चुकाया? तो बोल साले, वे बबूल किसानों के थे या जमीदार के ?"

महँगू के होश फ़ास्ता हो गए। लगा गिड़गिड़ाने—"भैया, मैं क़ानून क्या जानूँ, मैं तो यही जानता था कि जो पेड़ ज़िमी-दार बेचते हैं, वे उन्हीं के हैं, तुम कहो, तो मैं कान पकड़ता हूँ। (एक हाथ से कान पकड़कर) अब कभी जो ऐसा काम करूँ।'

वीरन ने छोड़ दिया। सोचा था—"इस साले के पीछे, साल-भर और ससुराल क्यों जाऊँ। सुराज समझाता है, ढफाली कहीं का! हम लोग कलकत्ता, ववई, लखनऊ, इलाहावाद तक पैज भरते हैं, पर किसी से नहीं कहते। दहा किमश्नर साहव की कनात काटकर ऊपर से डंडे डंडे उत्तर गए। उनकी वकस उठा लाए, ऐन मेले में, और सिपाही पहरा देते रह गए। कह-बदकर छठा लाए। तीसरे दिन बकस वापस दी। किमश्नर साहव ने पीठ ठोंकी, और बहादुरी में नाम लिख दिया। वे जीते-जी मर गए, पर कभी अपनी जुवान से बहबूदी न बघारी। और, यह वित्ते-भर की मेख—जी में आता है,

गाड़ दूँ साले को—जहाँ देखो, वहीं खटक रहा है। तू ही कंपू जाता है ? विद्यारथी ने तो यह भी कहा है, क्यों बुद्धू काका ? (हाँ बच्चा कहा है, बिना वात सुने बुद्धू ने गवाही दी, और मुँह बाए खड़ा रहा ) कि वाजार से मुसलमानों का काटा वकरा न मोल लो, खाओ तो काटकर खाओ। ठेके से शराव न खरीदो, पियो तो बनाकर पियो—सूवेदार वावा के लड़के हरनाथ काका कहते थे कि नहीं, गनेशपुरवाले ?"

वीरन से सहयोग करने के लिये, विशेष उत्साह के साथ झूठ पर सच्चाई का जोर देकर सुक्खू ने कहा—"अभी परसों तो मेरे सामने कहा, चारा लेने आए थे।

खबरदार, जो बात हो चुकी है, उससे कोई टला, तो खैर न समझे, फिर वह है या बीरन।" सबको सूचना देकर वीरन अपने घर की तरफ़ बढ़ा ही था कि जमींदार का सिपाही दूसरी गली से आया, और वृध्वा को पकड़कर डेरे की तरफ़ घसीटा—"चल, मालिक बुलाते हैं।" करुण स्वर से वृध्वा ने वीरन को पुकारा, पर बीरन ने सुनकर भी न सुना, दरवाजा खोलकर भीतर चला गया। और लोग भी लंबे पड़े।

"वहाँ चल, उसको क्या पुकारता है ? वहाँ कुमेटी का हाल पूछ, और देख आटा-दाल का भाव।" बुधुवा को घसीटता हुआ सिपाही डेरे ले चला।

जमीदार पं० कृपानाथ डेरे पर तप रहे थे। यह एक ही गाँव उनकी जमीदारी है। उनके पिता पहले होटल में रोटकरे थे। फिर लखनऊ में संडीले के लड़ू वेचते रहे। फिर कपड़े की फेरी की। बाद में सिगर की दो मशीनें खरीदकर रूमालों का कारखाना खोला। धीरे-धीरे वड़े आदमी वन गए। इधर जब प्राचीन राज-वंशावतश नवीन सभ्यता की आग में ऋण के रुपए तुण की तरह फूंकने लगे, और सम्यता की ज्वाला राजा के वाद राज्य को भी दग्ध करने चली, तब सरकार ने यथा-धर्म उपाय का जल सींचा, अर्थात् संपत्ति को बचाने का विचार कर कुछ गाँव नीलाम करना निश्चित किया। यह गाँव भी नीलामवाली नामावली में जुड़ा। इसके कई खरीदार खड़े हुए, पर कृपानाथ के पिता इस गाँव के ज्यादा नजदीक थे। अर्जी में इस निकटतम संबंध का उन्होंने उल्लेख भी विया कि चूँकि दूसरे खरीदारों से वह इस गाँव के ज्यादा नजदीक रहनेवाले हैं, इसलिये उनका हक भी ज्यादा पहुँचता है। वड़ी सिफ़ारिशें करवाई, हुक्कामों की मुट्ठी भी गर्म की। अंत में सत्तर हजार का मौजा तीस हजार में उन्हें ही मिला। अव वह नहीं हैं, उनके पुत्र कृपानाथ जमींदार हैं।

बुधुवा को देखते ही कृपानाथ आग हो गए—"क्यों रे, अभी परसाल के लगानवाले दो रुपए वाक़ी हैं, नज़र की बात नहीं, इस साल भी अधकरी का वक़्त आ गया, तू देने का नाम नहीं लेता ! देता है आज रुपए या मुर्गा बनाया जाय?"

बुधुवा इतना घवराया कि उसकी जवान बंद हो गई। खड़ा सिर्फ़ काँपने लगा, जो रुपए न रहने का रोएँ-रोएँ से दिया हुआ उत्तर था। बुधुवा की हालत प्रायः अच्छी नहीं रहती। कारण जमींदार साहब स्वयं हैं। दूसरे खेतों से कम निर्ख पर जो खेत उसे देने की उन्होंने कृपा की, वे उपज में ऊसर से बराबर होड़ करनेवाले, प्रायः महाजन को डेढ़ी का नाज भी नहीं दे सकते। इसलिये बुधुवा का पेशा काश्तकारी केवल लिखाने के लिये है, करता है वह मजदूरी। इसी से पेट काटकर किसी तरह उसने यहाँ तक लगान चुकाया।

जवाब न पा जमीदार साहब ताव में आ गए। तब तक लक्खू भी पहले की बातचीत से घबराया हुआ, सफ़ाई देकर बचने के विशद उद्देश्य से, जमीदार के पास आया, और बड़े भक्ति-भाव से प्रणाम कर, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।

"क्या है लक्खू !" चालाक चितवन, पर सस्नेह स्वर से कृपानाथ ने पूछा ।

"यही कि मालिक, गाँव विगड़र हा है।" हाथ मलते हुए लक्खू ने कहा। पाले की पलित अरहर-जैसे तमाम अंगों से मुरझाया हुआ, झुलसी-कलियों-सी आँखों में ओस के अश्रु-कण, बुघुआ ने लक्खू को प्रखर-मुख किरणों में, अनिमेष-क्षण, कुपाकांक्षित देखा।

वुधुआ से लक्खू और लक्खू से जमींदार की ओर निर्झरी-सी वक फिरती हुई कृपा-प्रार्थना स्वाभाविक चाल से चलती रही। जमींदार को सकोध, सप्रक्न, साग्रह अपनी तरफ़ देखते हुए लक्ष्य कर वर्फ़ हुए लक्खू के मुख से हर्फ़-हर्फ़ झूठे समा-चार निकलने लगे। वोला—"यह सुराज की खोज में नेता की तरह तत्पर है, सरकार और जमींदार के दो पाटों में रह-कर पिसने से नहीं डरता, लोगों को अपनी लीक पर ले चलने की वछवे-जैसे फेरता है, कहाँ से भगवान् जाने इसके पास खबर आती है। अब रियाया की लगान न देना होगा, दिन-भर इसी काम में तत्पर रहता है।"

बुधूवा कमजोर था, और उससे लक्क्षू का कोई स्वायं न था, इसलिये उसने गुनाह वेलज्जत नहीं किया। पासियों के खिलाफ़ एक आवाज उसने नहीं उठाई। ऐसे प्रोपागैंडा के पेच से सच्चा मनलब निकालते हुए बुधुआ को देर न लगी। अपने दिरद्र भाल पर मन-ही-मन कराघात कर ईश्वर-स्मरण करने लगा। लक्ष्यू कृपा के पुरस्कार के लिये स्वामी के निश्चल सेवक की तरह हाथ जोड़े अचल, अनिमेष दृष्टि से खड़ा रहा।

एक तुच्छ गॅवार किसान भी इतना कर सकता है, जमीं-दार न समझे। उनकी समझ में निस्तरंग जल-तल की तरह उनकी जमींदारी के लोग बरावर वैपक्षिक शक्ति धारण करते हैं, फिर कल-कल स्वर से विरोध-प्रचार करने में सभी जल-मुख मुखर हो सकते हैं, इस वीज-मंत्र के प्रायः सभी जमींदार प्रत्यक्ष भाष्य, जमीन की स्वल्पाधिक उर्वरा-शक्ति मानते हुए भी खाद के गुण-परिणाम से शक्ति-परिमाण को भी साथ-साथ बरावर कर देते हैं। इसलिये बुधुवा के कार्य-कलाप पर संदेह की छाँह को पेड़ भी मिला।

अपने अहाते में, अपने मातहत आदिमयों के बीच, अपनी

महत्ता के आप ही प्रमाण, हाथ में डंडा लेकर जमींदार कृपा-नाथ पशुवत् बुध्वा की बुद्धि को प्रहार से पथ पर लाने लगे। क्षीण, दुर्वल, मनुष्याकार, वह चर्मास्थि-शेष प्रत्यक्ष दारिद्रच कृपा-प्रार्थना की करुण दृष्टि उन्मीलित कर रह गया। प्रहार से पीठ फट गई, मुख से फेन वह चला, वहीं पृथ्वी की गोद में वह वेहोश हो लुढ़क गया।



अजित के इंगित पर जीवन का पूर्व-निश्चित मार्ग स्थित कर उसी रोज शाम की गाड़ी से विजय, अजित के साथ, उस गाँव पहुँचा। अजित को गाँववालों से विजय का परिचय करा देना था। गाँव के वाहर एक मंदिर और उसी से लगी हुई अतिथिशाला है। सामने चारो ओर से वँघा हुआ पक्का तालाब, वगल में कुआँ, फुलवाड़ी। कोई रहता नहीं। सुबह-शाम स्त्री-पुरुषों की भीड़ स्नान, पूजन और कसरत के लिये होती है। यहीं दोनो आकर कुछ देर के लिये विश्राम करने लगे।

वुध्वा के मार खाने के बाद लोग रास्तों, खेतों और घरों में वही चर्चा करते रहे। इस साल भी जुवार की अच्छी उम्मीद नहीं। गत दो वर्ण रवी की फ़सल अच्छी नहीं हुई। अधिकांश किसान महाजनों के क़र्जदार हो चुके हैं। इस साल भी क़र्ज लेकर लगान चुकाया था। अभी तक उनका पूरा व्याज भी नहीं चुकाया। अब क़र्ज मिलने की कोई आशा नहीं, न लगान चुकाने की गुंजाइश है। महाजन दावा करने की घमकियाँ दे रहे हैं। इधर जामींदार का भी जूता चलने लगा। छिप-छिपकर लोग पासियों की सलाह लेने लगे, और उनके वीर-रस के व्याख्यान से पूर्णतया प्रभावित हो, किसी का जरा-सा इशारा मिलने 'पर, विद्रोह के लिये—यानी विना दाम के, लगान न मानने के लिये—तैयार हो गए। जमींदार एवं पासियों के चले जाने के पश्चात् सब लोग बुधुवा के घर गए। जमींदार ने उसे उठवाकर भेज दिया था। उसकी फटी पीठ और हाथों के स्याह दाग़ों पर, जो डंडे पड़ने से पड़े थे, गर्म हल्दी वँधवाई, और आपस में मिल जाने के सलाह-मश-विरे करने लगे।

इसी समय विजय को लेकर अजित गाँव में पैठा। निकास के पास ही बुध्वा का मकान था। वाहर आदिमयों को देख-कर अजित सीधे, दूसरी राह छोड़कर, गया। द्वार पर लोगों के रहने के कारण अंडी के तेल का दिया रक्खा था। छप्पर के नीचे कई मस्तक एक दूसरे के इतने निकट थे कि पुलिस को तत्काल जुआ खेलने का शक होता। अजित ने अपना मुख-वंध मन-ही-मन तैयार कर, बढ़कर खुलती आवाज से पूछा— ''क्यों, सब लोग अच्छी तरह तो हो! सभा के बाद फिर कोई खास बात तो नहीं हुई? हमें पहचानते हो न? सभा में हम आए थे।''

इतने परिष्कृत परिचय से कई पहचानवाले निकले। ऐसी असंभाव्य घटना हुई कि लोगों के दुख की रात ही में सुखकर प्रभात हुआ, हृदय के कमल खुल गए। "नेताजी आ गए।" हुई के उच्च स्वर से सबने संवेदना की। "नेताजी आ गए।" यह खबर बीरन खुद गाँव-भर को सुनाने के लिये उठा, और

'जब तक वह गाँव-भर को वहीं बुला लाता है, तब तक वह कृपा कर बैठें' यह प्रार्थना कर, दौड़ता हुआ अपने घर से कंवल उठा लाया, और छप्पर के नीचे विछा दिया। विजय और अजित बैठ गए। प्रदीप का प्रकाश हो रहा था।

हर्ष में कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। लोग अब तक अपना धर्म, जो सुराज दिलानेवाले नेता के प्रति है, भूले हुए थे— जैसे वे अपना घर्म, अपने ही व्यक्तित्व पर निर्भर स्वराज्य के एक ही उद्देश्य से बहु-फल-प्रसू महान् कर्म भूले हुए सुख की प्रतीक्षा में पर-मुखापेक्षी हो रहे हैं, विजय और अजित अपने स्वाभाविक परिच्छद में न थे। स्वेच्छा से नहीं, लोगों पर प्रभाव डालकर पक्ष-समर्थन के लिये भी नहीं, केवल कर्म के प्रसार द्वारा सहानुभूति और सत्य के विस्तार के लिये उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए थे। उन दिनों कानपूर में लाल-इमली ऊलेन-मिल्स, काटन-मिल्स-जैसे कारखानों में देशी वस्त्रों का वयन विदेशी मूल-सूत्रों के चयन से होता था, जिसका विस्तार देहात तक कोरियों और जुलाहों की गजी और गाढ़े में भी हो चुका था, शांतिपुर, ढाका, वंगलक्षी, अहमदावाद, सव जगह विदेशी सूत की ही आवादी थी। अतः इनके वसन के रंग तक में स्वदेशीपन न था। मिल के कपड़े गेरुए की मिसाल नारंगी रंग से रँगे थे। पर इनके भीतर जो रंग था, वह १९३३ ई० में भी मुश्किल से मिलता था। नेताओं को प्रणाम करने के उद्देश्य से गाँव के लोग उठे, और भूमिण्ठ-मस्तक, चरणोपांत प्रणाम कर-कर श्रद्धा का भार इन दो दिव्याघारों पर रखने लगे। बीरन भी गाँव के आदिमयों को, जिनमें अधि-कांश किसान थे, लेकर आया। प्रणाम कर बीरन वृध्वा का हाल बयान करने लगा। किव न होने पर भी प्रहार के वर्णन में उंसने पूरा किवत्व प्रदिश्ति किया—रूपक से रूप बाँधकर अत्युक्ति में समाप्त किया। आवेश में उसे यह न सूझा कि इतनी मार का केवल जिह्नाग्र द्वारा वर्णन होता है या कोई मनुष्य इतनी मार सहन भी कर सकता है।

गाँव में शूद्रों की ही संख्या है। प्रायः सभी किसान।
कुछ ब्राह्मण हैं, जो अत्यंत दरिद्र, वकरियों का कारोबार करते
हैं, अर्थात् वकरियाँ पालकर बच्चे बकर-क्रसाइयों को बेचते
हैं। दो-तीन घर ऐसे भी हैं, जो काश्तकारी करते हैं। ब्राह्मण होने के कारण गाँव के लोगों में उनकी पूजा है, पर तभी तक जब तक वे गो-ब्राह्मण हैं। यह मनोभाव वे लोग समझते थे, इसलिये अपनी पूजा प्रचलित रखने के विचार से वरावर गाँव के अधिकांश लोगों के साथ रहते थे। इघर पासियों का प्राधान्य होने पर उन्हीं की प्रभुता मानकर रहते रहे। बुलाने पर सोलहो आने गाँव आया। वचाव की सबकी इच्छा थी, और एकाएक वैसी व्याख्यावाले सुराज के प्राप्त होने पर भी महामूर्ख ही फल-भोग से विमुख होगा। सब लोगों ने समस्वर से वीरन की वक्तृता का समर्थन किया।

बात बहुत अंशों में ठीक भी थी। विजय ने उस किसान को देखने की इच्छा प्रकट की। गाँववाले सावधानी से उसे भीतर ले गए। बुधुवा को देखकर बीरन की अत्युक्ति विजय और अजित को छोटी जान पड़ी। मार के बाद घाव भीग चुके थे। हाथ-पैर फूलकर स्वाभाविक आकारों को अत्यंत अस्वाभाविक कर रहे थे। बाक़ी दो रुपए लगान के लिये उसकी यह दुर्दशा हुई है—जानकर इन लोगों की दशा के सुधार के लिये विजय ने जान तक देने का निश्चय कर लिया।

सव लोग वाहर आए। जमींदार के उपद्रवों से बचने के लिये गाँव के लोगों को किस प्रकार संगठित होना चाहिए-एक अलग कोष सर्व-साधारण की भलाई के लिये एकत्र कर रखने पर मौक़े पर काम देता है, नहीं तो उपाय शून्य गरीव रियाया जमींदार का मुक़ावला नहीं कर सकती । फूटकर एक-एक आदमी जमींदार से कमज़ोर होने के कारण लड़ नहीं सकते, इसलिये उनका संगठन जरूरी है। जो भीख भगवान् के नाम पर भिक्षुकों को दी जाती है, प्रतिदिन यदि उतना अन्न निकालकर एक हंडी में रख लिया जाय, और महीने के अंत में गाँव-भर का अन्न एकत्र कर वेचा जाय, तो उसी अर्थ से एक शिक्षक रखकर वे अपने बालकों को प्रारंभिक शिक्षा दे सकते हैं, जो तमाम दिन व्यर्थ के खेल-कूद और लड़ाई-झगड़ों में पार करते रहते हैं। जब तक रियाया अपने अर्थ को पूरी मात्रा में नहीं समझती, तब तक दूसरे समझदार का जुआ उसके कंघे पर रक्खा रहेगा। अज्ञान के अँघेरे गढ़े से वाहर उजाले में खिले हुए फूलों से दूसरे देशों के किसानों की दशा और सुधार का ज्ञान प्राप्त करना यहाँ के किसानों के

लिये बहुत जरूरी है। यहाँ लोग यह भी नहीं जानते कि किस तरह दस मन की जगह पंद्रह मन अनाज पैदा किया जा सकता है; क्यों यहाँ के लोग इतने दुखी और सदा सताए हुए रहते हैं आदि-आदि। किसानों की सुविधा, सुयोग और उन्नति के मर्म मे भरी अनेक प्रकार की बातें विजय ने सुनाईं।

जो-जो चित्र वह खींच रहा था, सदियों के अंघकार से मुँदे सबके हृदय का प्रफुल्ल पंकज प्रकाश पा जैसे एक-एक दल खोलता जा रहा हो, ऐसा आनद लोगों को मिला। अपने भविष्य की इस सुहावनी कल्पना में बीरन और उसके भाइयों को शराब के नशे से ज्यादा रंगीन, एक न जाने हुए न-जाने कैसा स्वर्ग सुखकर छिवयों में भुला रखनेवाला मालूम हुआ। हृदय के सागर ने पूर्णेंदु को प्राप्त करने को लालसा के सी-सी हाथ फैला दिए। अब तक एक दूसरे के प्रति द्वेष का विष भर रखनेवाले जो सर्प थे, सुखकर स्वर सुनंकर, काटना भूल, मंत्रमुग्ध रह गए।

अजित ने याद दिलाकर उस भाषण के मुख्य कार्य पर कहा—''कल से कुछ चंदा एकत्र करो, और यह नेताजी लड़कों के पढ़ाने का भार लेंगे। सिर्फ़ इनके भोजन का सब लोगों को प्रवंध करना होगा।''

"इससे अच्छी ऐसे विद्वान् नेता के रहते गाँव की रक्षा की और कौन-सी वात होगी," लोगों ने प्रतिष्विन की— "नेताजी के रहने पर जमींदार न सताएगा, रक्षम सिवा जो लगान की दूनी चाल से बढ़ रही है, रुक जायगी, लड़के पढ़- लिख जार्येंगे, गाँववालों को जैसे विधाता ने इच्छित वर दिया।"

पर वीरत को इतने ही से विश्वास न हुआ कि गाँववाले सच्चाई से ठीक राह पर चले जायँगे, जमींदार के वहकावें में न आएँगे। कई मतंवे गाँववालों ने घोका दिया है। मुमिकन है, अब की भी दें, इसिलिये उसने कहा—"भई, दूघ का जला मट्टा फूँककर पीता है। अब की सब लोग महादेव वाबा के थान पर चलकर कसम करों कि कोई एका छोड़कर जमींदार की तरफ़ न जायगा।" जो लोग गाँव की फूट से कई वार मार खा चुके थे, और पीछे अपने घर-द्वार, रूपए-पैसे, वाल-वचों की रक्षा के लिये, मनुप्यता से हाथ घो, महीनों तक जमीदार के पीछे-पीछे फिरते रहे, वे बीरन की इस बात से सहमत हो गए। पासी सब बीरन के साथ थे, इसिलिये तमाम गाँव साथ हो गया। महादेवजी के मंदिर में सब लोगों ने कसम खाई—"जो गाँव से फूटकर अलग हो, यह दोगला है।"

एक ब्राह्मण के यहाँ विजय और अजित के भोजन का प्रयंथ हुआ। रसोई कच्ची वन रही थी। गृहिणी ने पित से पूछा—"ये नेता कीन जात के होते हैं?"

"कोई जात है इनके ? रॅंगे स्यार हैं, पेट का धंधा एक कर रक्खा है।" गंभीर उत्तर मिला।

तीन-चार दिन तक अजित बुधुवा की सेवा तथा अपने केंद्र के निश्चय के लिये विजय के साथ ही रहा। शोभा के संबंध में भी उसने बातचीत की, और समझा कि उसके लिये विजय के हृदय में स्थान है, यदि वास्तव में उड़ी हुई ख़वर ज्ञूठ है; पर ज्यादा झुकाव देश-सेवा की ही तरफ़ उसका है। शोभा को प्राप्त कर गाईस्थ्य सुख की लालसा उसे नहीं, केवल शोभा को सम्मान की दृष्टि देखने से वह विरत न होगा। और विजय की शिक्षा, अध्ययन और चरित्र नवीन यौवन में ही जीवन की जितनी गहराई तक पहुँच चुके थे, अपने संस्कारों से जिस रूप में उसे बदल चुके थे, वहाँ से उसका प्रवर्तन जीवन का ही नष्ट होना था, किसी के इच्छित एक दूसरे रूप में वदलना नहीं। अजित भी, स्वभाव के दूसरे परमाणुओं से गठित होने पर भी, सहानुभूति में विजय की ही तरह मनुष्य था। इसलिये मित्र से वातचीत कर एक बार और केवल समझ लिया, और अपने मुख्य उद्देश के साथ गौण का स्वरूप वतला, विजय से विदा होकर उसकी ससुराल की त्तरफ़ गया। वह और कोई भी समझदार किसानों की वैसी

हालत में काम कर किसी भी जगह जड़ जमा सकता है, जिसे किसी प्रकार के भी दु:ख को वीर्य के पुष्ट, सुदृढ़ भुजों में निर्भय बाँधने का हादिक उत्साह हो, सुवोध अजित यह खूव जानता था।

वर्षा के जल के दवाव से तट और तराइयों को भी छाप-कर बहनेवाली क्षुद्र नदियों की तरह सुराज की प्राप्ति से लगान न देने का किल्पत सुख जनता के दुख-हृदय के दोनो कुल प्लावित कर बहुने लगा। पड़ोस के प्रायः सभी किसान इस प्लावन के सूख-प्रवाह में वह चले। बुधूवा के दु:ख में सेवा करनेवाले, किसानों के वालकों को केवल भोजन प्राप्त कर पढ़ानेवाले विद्वान् स्वामीजी शीघ्रातिशीघ्र पड़ोस के गाँव में प्रसिद्ध हो गए। उनके पहुँचने के दूसरे दिन प्रभात से उनके वस्त्रों का रंग और ज्योतिर्मय नेत्र देख जनता नेता कहना छोड़कर स्वामीजी शब्द से अभिहित करने लगी। देखते-देखते अनेक गाँवों के साधारण किसान स्वामीजी के अनन्य भक्त हो गए। वे लोग अपने यहाँ भी वैसी ही योजना करने को उत्सुक हुए। विजय ने पाँच-छ गाँव में जहाँ से मदरसे दूर थे, और किसान-वालकों को पढ़ने की असुविधा थी, उसी तरीके पर साधारण शिक्षा देनेवाला, उसी-उसी गाँव का मामूली पढ़ा-लिखा, क़लम की नौकरी करने में अयोग्य, गृहों में हताश रहनेवाला एक-एक युवक नियुक्त कर दिया।

बुधुवा बहुत कुछ अच्छा हो गया, पर अभी काम नहीं कर सकता । गाँव में टहल लेता है । पीठ के बरारों पर पड़ी पप- ड़ियों से मार के निशान साफ़ जाहिर हैं। दोनो हाथों में बाजू बाँधनेवाली स्त्रियों के स्याह दाग्र-जैसे मार के निशान कई जगह स्पष्ट हैं।

बुध्वा ने सुना, आज गाँव में डिप्टी साहव का दौरा है। दौड़ा हुआ वग़ीचेवाली शाला में स्वामीजी के पास गया। लड़के पढ़ रहे थे। हाँफते हुए विजय को डिप्टी साहव के आने की खबर दी। उसकी इच्छा जानकर विजय उसे डिप्टी साहव के पास ले चलने को राजी हो गया। सुना, डिप्टी साहव एक पहर दिन रहने से शाम तक इजलास करते हैं, भगवानदीनवाले वाग़ में खीमे गड़ चुके हैं। दफ़्तर, उनके मातहत अफ़सर, सिपाही और नौकर-चाकर आ गए हैं, डिप्टी साहव भी शिकार कर जल्द आनेवाले हैं, नाम है सरदारसिंह। गाँव के जमींदार और पटवारी सुबह से ही गाँव आए हुए किराए के टट्टू-जैसे दौड़-धूप कर रहे हैं।

देखते-देखते चरण कुम्हार, पलटू अहीर, छक्कन और घसीटा चमार, लाला, गंगादीन, जगतू वगैरा मिश्र जातियों के कई आदमी स्वामीजी के पास उपस्थित हुए, और हाथ जोड़-कर साक्षात् ईश्वर के सामने जैसे, अमित-विक्रम, इंगित-मात्र से शासन-चक्र चूर्ण कर सुखकर सुराज दिलानेवाले ऐंद्रजालिक नेता स्वामीजी के सामने परम भिनत-भाव से नत-भस्तक खड़े हो गए। किसी भी मंद संवाद से स्वामीजी को इनकी मान-सिक दशा से प्राप्त दु:ख के इतना दु:ख न होता। डिप्टी साहव के शुभागमन में इन्हें कितने अशुभ की शंका है, इनकी

भिवन की छाप में मुद्रित हृदय के वाक्य-कलाप स्वामीजी ने पढ़ लिए। विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिये उन्होंने चरण से प्रक्न-पथ पर प्रथम चरण रक्खा—"क्या वात है चरण?"

"स्वामीजी, हर साल साहव आते हैं, और आवदस्त तक के लिये वासन मुझे भेजने पड़ते हैं। नौकर-चाकर जितने हैं, चपरासी तक, लोटे मलने की मेहनत बचाने को, मुपत के कमोरे ले-लेकर जगन जाते हैं। गगरी, पर्छें, नाँद, कमोरे, बड़ें से छोटे तक, एक बासन घर में नहीं रह जाता। महाराज, पाँच-छ रुपए का धक्का सहता हूँ।" चरण भक्ति-पूर्वक व्यथा कहकर साध्य अनिमिप रह गया।

डिप्टी साहव को नाँद भी देने पड़ते हैं, यह सोचकर विजय को हँसी आ गई। सकौतुक पूछा—''तो नाँद क्यों देते हो चरण? डिप्टी साहव को सानी का भी शौक है?''

"महाराज, घोड़े जो साथ रहते हैं।" विशुद्ध हृदय से चरण ने कहा।

"तुम्हें दाम नहीं दिया जाता?"

"दाम मिलता होगा, तो जिमींदार की जेव में रह जाता होगा।" चरण ने ताज्जुव से सोचते हुए कहा।

अच्छा, अव की दाम लेकर वासन देना या कह देना, नहीं हैं।"

फिर पलटू अहीर बढ़ा, और चिर काल के प्रहार से जैसी प्रकृति वन गई थी, उसी अभ्यस्त न्यस्त मुद्रा से, टूटी आवाज, वोला—"महाराजजी, डिप्टी साहव को वीस सेर दूध विना दाम देना मेरा काम है, और बीस सेर में भी उन्हें क्या होता है, पर मेरे पास इससे ज्यादा का ठिकाना नहीं, वाक़ी गाँव से वसूल होता है।"

छ्वकन और घसीट ने शिकायत की—"पहर-भर रात रही, तब से बीचे-भर की घास छीलकर छोलदारियों की जगह बनाई, अब मालिक कहते हैं, लकड़ी चीर दे। दाम कुछ नहीं मिलता।" औरों ने भी बेगार की शिकायत की।

कोध से विजय का चेहरा लाल पड़ गया। उसने यह नहीं सोचा कि यह सब गाँवों में पैत्रिक अधिकारों की तरह अश्वक्तों पर शक्तिवालों के सनातन अधिकार में दाखिल है। सदर्प उसने कहा—"क्यों तुम लोग ऐसा करते हो? आपस के झगड़े में एक भाई की खोपड़ी में लट्ठ मारकर फाँसी में लटक जाते हो, और इस अन्याय के सुधार के लिये जान पर नहीं खेल सकते? साहब तनख्वाह और दौरे के लिये राह-खर्च नहीं पाते? फिर तुम्हें देने से क्यों इनकार करते हैं? और अगर देते भी हों, तो अब की पता चल जायगा कि वह जमींदार के पेट में जाता है या दफ्तर में ही हज्म कर लिया जाता है।"

लोगों को जैसे आत्मा के भीतर वल प्राप्त हुआ हो, उनका मानसिक शरीर शक्ति के प्रवाह से घुएँ गुब्बारे की तरह फूलकर, हर सिकुड्च को भरकर, जैसे यौवन में भी न प्राप्त किया हुआ पूर्ण हो गया। एक ऐसी हिम्मत आई, जो आज तक नहीं आई थी, जैसे 'मुश्किल-आसान' के सब मन में प्रत्यक्ष प्रमाण वन रहे हों।

"जब तक डरोगे," विजय ने कहा—"डर पीछा नहीं छोड़ सकता, यही मुद्दतों से भरी हुई तुम्हारे अंदर स्वभाव की कम-जोरी है। अगर पढ़-लिख नहीं सके, और पढ़-लिखकर भी लोग कभी ज्यादा गिर जाते हैं, जब बुद्धि को बुरे स्वार्थ की तरफ़ फेरते हैं, खैर, तो भी तुम अपने स्वभाव की ऊँचा उठाने की कोशिश कर सकते हो। जब देखो, किसी काम के लिये दिल नहीं तैयार, तब जरूर-जरूर उसे करने से इनकार कर दो। अरे, मीत तो चारपाई पर होगी, फिर खुद वयों नहीं उसका सामना करना सीखते? अच्छा, जाओ, लड़कों की पढ़ाई रुक रही है।"

सव ठोग चल दिए। चलते समय प्रणाम करना भूल गए, इतनी शक्ति भर गई थी भीतर, संस्कारों से बना-बनाया हुआ वह शरीर ही उन्हें भूल गया था। उस वक्त वह शक्ति-शरीरवाले वन रहे थे। बड़े जोश से लौटे हुए घर जा रहे थे कि लाख माँगने पर भी विना दाम बासन न दूंगा, बेगार हरगिज नहीं कर सकता—मैं नौकर हूँ ?

सी क़दम जाने पर छ्वकन को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ—एक दक्षा पुलिस की वेगार का बुलावा आया था, वह घर से नहीं निकला, औरत ने कहा, वह नहीं हैं, तब पुलिस के सिपाही घर में घुसकर मारते-मारते उसे बाहर ले आए थे, और वेगार कराई थी, वोझ लेकर उसे थाने तक जाना पड़ा था। अगर उसे वेगार न करनी होती, तो चमार के बदले वह जमींदार होकर न पैदा होता? जब वह ब्राह्मण-ठाकुर नहीं, तब ईश्वर ने ही उसे वेगार में खटनेवाला चमार बनाकर भेजा है। करनी का फल तो सभी को भोगना पड़ता है।

जिस तरीक़े से विचार करने का उसे अभ्यास, वाप-दादों से मिला हुआ संस्कार था, उसकी उधेड़-बुन में पहले ही की तरह जाल बुनकर अपने को उसने फाँस लिया, और वड़ी देर से ग़ायब रहने पर डरा। जमींदार उसे खोजते होंगे। यह कोई मामूली थाने के सिपाही नहीं, डिप्टी साहब हैं, जो इजलास में बैठकर फ़ैसला करते हैं। हाँ को ना और ना को हाँ करने का जिन्हें पूरा अख्तियार है। उसे सज़ा कर दें, तो बाल-बच्चे भूखों मर जायँ।

सोचकर, डरकर उसने कहा—"चरण काका, तो फिर क्या कहते हो?"

जो दशा राह चलते हुए छक्कन की थी, वही चरण काका तथा और सबकी थी। चरण ने कहा—"स्वामीजी ने तो जवान-भर हिला दी, यहाँ तो बासन न गए, तो पीठ का चर्सा न रह जायगा।"

"तो स्वामीजी किसी के साथ बाँस न बजावेंगे। लखु-अरा ठीक कहता था," मधुआ ने कहा—"जिनके पास तोप और बंदूक़ है, वे जवान से नहीं मान सकते।"

"तो तुम दोगे वासन ?" छक्कन ने पूछा।
"वासन देता हूँ, तो स्वामीजी का मान नहीं रहता;

٠,

नहीं देता, तो मार खाता हूँ। कहो, सजा बोल दें डिप्टी साहब, तब चाक स्वामीजी न चलावेंगे, नड़के मर जायेंगे भूखीं। इधर ठोकर भी ५-६ रुपए की पड़ती है।" चरण ने द्विविधा करते हुए कहा।

"भाई हम तो जायँगे," मधुआ ने कहा—"एक दिन की मजूरी न सही।"

"भाई, सुनो, पलटू पलट नहीं सकता, पूरव के सूरज चाहे पछाँह में उवें ।" पलटू ने कहा ।

"साले, अहिर का मूसर, कल से ढोर निकलना मुश्किल हो जायगा, वड़ी वीरता वधारता है, दरवाजे के खूँटे उखड़वा डालेगा जमींदार। है तेरे विस्वा-भर कहीं जमीन, जहाँ ढोर खड़ा करे ?" चरण ने डाँटकर कहा।

"मैं नदी-पार सुसराल जा बसूंगा, वह कहती है, यहाँ होर मरे जाते हैं; न चारा, न घास; मेरे मायके में नदी के किनारे छाती-भर चारा होता है, और विकता भी है सेंत । तू अपनी मिट्टी की सोच । साल-भर वर्तन गढ़ता है जिमीं-दार की मिट्टी से और एक रोज बासन देते मुंह विगाड़ता है।" लापरवाही से पलटू ने कहा।

वृष्वा(काँपते हुए)—"लेकिन सब लोग कसम कर चुके हो कि कोई काम स्वामीजी और गाँव की सलाह विना न करोगे। अगर कोई करे, तो उसका हुक्क़ा-पानी और गाँव के लोगों में उठना-वैठना वंद कर दिया जाय। अब तुम्हीं लोग ऐसा कह रहे हो!" "अरे, तो वासन लिए बैठा है कोई कि ले जाव ? एक वात-की-वात कह रहा हूँ।"

"वाह रे चरण काका, तुमसे कोई सच-सच पूछे, तो तुम वात-की-वात कहो !"

"एँह! गाँव चलोगे, तो पकड़ जाओगे, टहलते होंगे जम के दूत, मैं अब इधर से नाले में जाकर िष्पता हूँ।" पलटू राह काटकर दूसरी तरफ़ मुड़ा। यंत्रवत् और लोग भी साथ हो लिए। सिर्फ़ वुध्वा रीढ़ टेढ़ी किए, उस पर एक हाथ रक्खे, एक हाथ एक घुटने से टेककर, दूने धैर्य से काँखता हुआ और धीरे-धीरे ढेंकी की चाल गाँव की तरफ़ चला।

दरवाजो पहुँचा ही था कि जमींदार साहव और कुछ सिपाही मिले।

"वयों रे," गरजकर जमींदार साहव ने पूछा—"चरना को देखा है ?"

और जोर से काँखकर, देर तक यक्ष्मा की खाँसी खाँसकर बुधुवा ने जवाब दिया कि कल से उसने चरण को नहीं देखा, और जमींदार तथा सिपाहियों को संभ्रम-सलाम कर घर का रास्ता लिया। उसकी मार से जमींदार साहव दिल से घव-राए हुए थे कि स्वामीजी कहीं उसे लेकर खड़ा न कर दें, इस-लिये उसे एक ऐसे काम से रखना चाहा कि तमाम दिन फ़ुर-सत न हो, और मेहनत भी न पड़े।

सोचकर उन्होंने कहा—"वुद्धू, एक काम तो करो।" डरकर वुधुवा रुक गया। त्रस्त आंखों से देखने लगा। "तुम जारा हमारे गाँव तक चले जाओ, काम और कुछ नहीं, यह लो, बीमार हो, इसिलये चार आने तुम्हें मजदूरी देते हैं। लल्ला बीमार है, यह चिट्ठी लल्ला के मामा को दे देना, इसमें दवा देने का हाल लिखा है, वह पढ़ लेंगे। बस, इतना ही काम है।"

वुधुवा घवराया । मार से वचने के लिये इनकार न किया । चिट्ठी माँगी । जमींदार ने जेव से चुटका निकाल- ' कर लिखा, और कहा—''लौटकर डेरे में पैसे ले लेना ।''

"अभी चले जाओ युद्ध्।" स्नेह-शब्दों में कहकर जमीं-दार दूसरी तरफ आदिमयों की तलाश में गए। सिपाहियों को बुधुवा ने इतना कहते सुना—"कहिए साहब, न मिले, तो जायँ, अब डिप्टी साहब आ गए होंगे।"

वुध्वा समझ गया। चिट्ठी लेकर वह जामीदार साहव के गाँव के वहाने सीधे स्वामीजी के पास फिर पहुँचा। बुध्वा वगैरा के आने के बाद कुछ लोग और वहाँ नहाने के लिये गए थे, और दूध-धी की चर्चा थी कि मुफ्त की गुनहगारी पड़ती है। स्वामीजी ने सबको देने से मना कर दिया था। लड़के छूटकर लौट रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, बुध्वा ने सुना।

स्वामीजी को वह चिट्ठी देते हुए उसने कहा—"मुझे यह चिट्ठी घर पहुँचाने के लिये दी है।" कुछ संदेह में आ विजय चिट्ठी पढ़ने लगा। लिखा था, इसे शाम तक खिला-पिलाकर वहला रखना, छोड़ना हरगिज नहीं।

पढ़कर, मुस्किराकर विजय ने चिट्ठी रख ली, और कहा—"यहीं रहो बुद्धू, तुम्हें जाना न होगा, देखो, भोजन पक जाय, तो यहीं खा लो, फिर सीधे डिप्टी साहब के पड़ाव को चलें। चरण वग़ैरा को जानते हो, कहाँ है?"

"हाँ, यहीं नाले में वैठे होंगे।" "नाले में!"

"हाँ ।"

''नाले में क्यों ?''

"घर जायँ, तो मारे न जायँगे; डरकर छिपे हैं।"

"तो जिंदगी-भर छिपे रहेंगे? जब निकलेंगे, तब न पिटेंगे? तुम जानते हो, तो उन्हें बुला लाओ ।"

बुधुवा नाले की तरफ़ चला । विजय स्नान कर भोजन पकाने लगा । चौका-वर्तन गाँव का कहार कर जाता है ।

नाले में बैठे हुए लोग उचक-अचककृर देखते थे कि कोई आता तो नहीं। बुधुवा को देखकर चरण उठकर खड़ा हो गया। आँखों में शंका भरी हुई। सोच रहा था, घर में तो नहीं घुस गए।

पास जा बुधुवा ने कहा—"स्वामीजी सबको बुलाते हैं। जमींदार ने हमें अपने घर भेजा था, स्वामीजी ने रोक लिया। अब देख, आज क्या गुल खिलता है।"

एक-एक करके छक्कन, पलटू, मधुआ वरौरा नाले से निकले, और बुधुवा के साथ स्वमीजी के पास चले।

बड़ी देर तक जमींदार के पीछे-पीछे घूमकर, हैरान होकर

दस वजे के वाद सिपाही लोग जमींदार को कलेक्टर साहव के सामने याद करने का न्योता देकर चले गए। गाँव में ऐसा स्वागत था कि कहीं भी दरवाजा खुला नहीं मिला।



दोबारा हृदय को बल मिलने पर सब लोग गाँव गए, और भोजन-पान समाप्त कर दोपहर को स्वामीजी के पास लौट आए। गाँव में कोई उपद्रव नहीं हुआ। जमींदार साहव से नहीं मिले।

दोपहर कुछ ढलने पर सबको लेकर विजय डिप्टी साहब के पड़ाव को चला। कुछ ही दूर पर उनका खीमा था। नज-दोक जाकर देखा, हाल के पकड़े हुए चोर की तरह जमींदार साहब सिपाहियों के बीच में खड़े किए हुए थे। अभी तक डिप्टी साहब ने उनसे कोई कैंफ़ियत नहीं तलब की। वह दस बजे खीमे के भीतर गए हुए अभी तक बाहर नहीं निकले। चपरासी इघर-उघर बातचीत कर रहे थे—"भूखों मार डाला साले ने, जी चाहता है, गोली मार दें।"

कोई-कोई आवाज विजय के कानों तक गूंज जाती है। उसने निश्चय किया कि आज आप लोगों को फलाहार-रूप सूक्ष्म भोजन के अतिरिक्त माल-मलाई की शायद विशेष सुविधा नहीं प्राप्त हुई, गर्म तबों पर घी न पड़कर एक-एक बूंद पानी पड़ रहा है, जिससे यह छनकार आ रही है, और चतुर्दिक् यूमायमान है। पटवारी एक वार जमींदार को सिर उठाकर देख लेता है, फिर अपने काग़जात में पहले से अधिक दत्तचित्त हो जाता है। गाँव के लोगों के जाने पर उसे जीवन में पहलेपहल अद्भृत प्रकार का भय हुआ। जमींदार साहव तो बुध्वा को देखकर अंधमरे हो गए, और लोग जितने थे, उन सबसे भी आज के अभियोग का तअल्लुक़ है, भविष्य पर विचार कर जमींदार साहव का थूक सूख गया। जितनी गुंजायश झूठ कहने की थी, जाती रही।

एक महुए के पेड़ के नीचे विजय लोगों को उनका खास-खास पाठ समझाने लगा, और पूरा भरोसा देकर कहा कि वे भय न करें। जो डरता है, उसकी वात विगड़े वग़ैर नहीं रहती। जिसके दिल में जो कुछ है, साफ़-साफ़ डिप्टी साहब से कहे। इसके लिये पहले बुधुवा को ही उसने ठीक किया, और समझा दिया कि सब लोग साथ रहेंगे, साहब के पूछने पर गवाही जरूर दें कि उनके सामने वह पीटा गया। बुधुवा से कह दिया कि मुक़दमा चलाने के लिये कहें, तो कह देना— "साहब, मेरे पास मुक़दमा चलाने को रूपया होता, तो लगान ही वाले को न चुका देता। इतनी मार क्यों खाता?"

और-और लोगों को भी उनकी मार्मिक वातें समझाकर निडर कहने के लिये भेज दिया कि साहव के निकलते ही सब लोग बढ़कर लंबी दंडबत् करना और बुधुवा को अपनी राम-कहानी कह लेने देना। विजय उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा।

दौरे में हाकिमों को प्रायः मौका देखना पड़ता है। यहाँ

भी एक ऐसा ही मामला था। सरहद के दूसरे गाँव के ज़मीं-दार ने एक बाग वेदखल करने की अर्जी दी थी। उनके हिसाब से बाग़ वंजर था और लावारिस। बाग़ के स्वामी स्वर्ग सिधार गए थे। तीन और हक़दार खड़े हुए। दो दूर के भैया-चार, जिन्होंने वाग़ के अधिकारी के साथ मरने से पहले तक तअल्लुक़ नहीं रक्खा, मरने के बाद दोनों ने सिर घुटाकर किया-कर्म कर डाला, और कई महीने हो चुकने पर भी लोखर और लोटा लेकर अदालत पेश होते थे; तीसरा हक-दार उस मृत मनुष्य का नाती, लड़की का दूध-पीता लड़का था। पर वह लड़की उसी वाग़ के अधिकारी रामनाथ सुकुल ् की है, अदालत में इसका पूर्ण प्रमाणाभाव था। मृत रामनाथ के भैयाचार, जमींदार और पटवारी हाकिम के पूछने पर इनकार कर गए थे कि वह रामनाथ की लड़की थी। राम-नाथ के कोई लड़की थी, यह भी किसी को मालूम न था। वयोंकि रामनाथ के जीवन काल तक कभी किसी लड़की को किसी ने नहीं देखा। भँवर में चक्कर ला एक तरफ़ को झुकी हुई अब डूबी, तब डूबी नाव के सवारों की तरह रामनाथ की युवती कन्या और युवक दामाद की दशा थी। मछुए जमींदार ने वृहत् जाल में जैसे गाँव की सभी मछलियों को अपनी तरफ़, अपनी पकड़ में, अपने ही दया-वारि के वश कर रक्खा था। दूसरे जमींदार अपने किसी दूसरे जमींदार भाई के ऐसे मामलात में दस्तंदाजी नहीं करते, न अपनी रियाया द्वारा होने देते हैं। अभिप्राय यह कि कन्या और दामाद सब

तरफ़ निराश हो चुके थे। महुए के नीचे कुछ आदिमयों को देखकर पित को लेकर रामनाथ की लड़की उधर ही चली। गोद में उसका वच्चा मुरझा रहा था। मा के कपोलों पर आंसुओं के कई सूखे तार लुप्तजल भरे हुए नदी-पथों का प्राचीन प्रवाह सूचित कर रहे थे। वड़ी चेप्टा करने पर भी, दुधमुँहे वच्चे को उसकी जीविका से जीवन दे, गाँव की कन्या और गो पर कृपा करने की वार-वार प्रार्थना करने पर भी, जल में रहकर मगर से वैर करनेवाला कोई भी न निकला। रामनाथ की कन्या गाँव या बिलकुल पड़ोस में परिचय का प्रमाण न पा हताश हो चुकी थी, पर मनुष्य की आशा बड़ी अद्भुत है, महुए के नीचे कुछ आदिमियों को देखकर पुनश्च कुछ आश्वस्त हो बढ़ी।

"भैया !" विजय को लक्ष्य कर पूछा—"तुम इसी गाँव में रहते हो ?"

''हाँ, क्यों ?''

युवती अपना हाल कह गई। विजय ने अपने आदिमियों से पूछा।

जगतू ने कहा—"यह सरजू बुआ हैं, रामनाथ दादा की विटिया। वह उनकी वाग है। आम वीनने आती थीं, जब व्याह नहीं हुआ था, हम लोग आम छीनकर खाते थे, और रुलाते थे। क्यों बुआ, है याद?"

वुआ के आँसुओं से सूखे, चर्राए कपोलों पर दुख के

समय भी, वाल्य की एक सुखकर स्मृति से, लाज-विजड़ित मंद सहृदय हाँसी चकाकृति फैल गई।

विजय ने कहा—"आप निर्विचत रहें, जरूरत पड़ने पर आप जगतू तथा और दो आदिमियों को शिनास्त के लिये ले जायें। यह भी कह दें कि गाँव जमींदार का है, गाँव से गवाह नहीं मिल सके, लोग जमींदार से दवते हैं। हाकिम को विश्वास हो जायगा। जरूरत पर अवानी कहला दें। अगर आज फैसला न हुआ, तो ये दूसरी जगह भी नामजद होकर गवाही दे आवेंगे। पर हाकिम को विश्वास है, जान पड़ता है, इसी-लिये मैयाचारों की हिम्मत और मैयाचारी वह देख रहे थे कि लड़की के संबंध में क्या कहते हैं, अब आपका लड़की होना साबित होते ही उन सबका मुक़द्मा हारेगा, और वाग वेद-खल होने लायक हैसियत से गिरा हुआ नहीं, यह तो हाकिम खुद मौक़ा देखकर समझ जायँगे—वाग खूब भरा हैं न?"

"भरा! स्वामीजी, पंद्रह से कम भेड़िए न निकलेंगे, और आम, महुए, जामुन, खीरनी, वेर, इमली, कैथे, पीपल, पकरिया, इनके अलावा हजारों झाड़ और चारो ओर से कटीली झाड़ियों का घेरा; वाग है, पूरा वन! वह देखिए, वेनई देख पड़ती है।" जगतू ने उँगली उठाकर वाग दिखलाया।

बुबुवा इन वातों से दूर पूरी एकग्रता से साहव के निक-लने की प्रतीक्षा कर रहा था। मन-ही-मन वह कितने वड़े प्रतिशोध के लिये तैयार । —ऐसा मौका उसे कभी नहीं मिला। आज जमींदार साहव से आँखें मिलाते हुए वह विलकुल नहीं डरता, वह निर्दोष है, फिर भी उसके हृदय ने कितने वार एकांत में अपने दुर्वल तार झंकृत कर-कर शक्तिमानों से उसे निरस्त रहने की सलाह दी है, यह सब स्मरण, सब दौर्वल्य एकत्र हो, वाष्प के मेघों की तरह पूर्ण प्रावल्य से सूर्य को घेरकर उसे समझा देना चाहता है कि तपन के विरोध में सिक्त करने की वह कितनी शक्ति रखता है।

डिप्टी साहव को मौका देखने के लिये जाना था। जमीं-दार साहव ने किस प्रकार स्वागत किया था, इसका प्रमाण भी उन्हें दूसरे दिनों की तूलना में आज का भोजन दे चुका था। जामींदार से वह नाराजा थे, इसलिये कि दाम देने पर भी वह सामान नहीं जुटा सका । अवश्य दाम का कहीं नाम तक नहीं लिया गया। दाम की आशा होती, तो माल आशो से कुछ अधिक मिलता। पर कंमीचारी लोग जहाँ आँख दिखाकर धर्म पालन करा लेते हैं, और दाम, खर्च की तालिका पेशकर अपनी जेव में रखते या आपस में वाँट छेते हैं, वहाँ दाम के संबंध में वे इतने उदार क्यों होने लगे, फिर जाब जामीदार स्वयं उनका खर्च चलाते हों। कर्मचारियों की तरह जमींदार भी फ़ायदे में रहते हैं। माल उनके घर से नहीं जाता। वह सिर्फ़ आठ-दस सेर आँटा और डेढ़-दो सेर दाल घर से मँगवा देते हैं। वाक़ी सब्जी, घी, दूध, मिट्टी के वर्तन और गड़रियों के वकरे तकरियाया से लेकर देते हैं। मुनाफ़ा यह होता है कि कर्म-चारियों से उनकी पहचान बढ़ती, अदालत में काम निकलता है। इसीलियेडिप्टी साहव के आने पर, सिपाहियों के साथ आजकल

के मुजासन के तौर पर कलेक्टर साहब का अति रंजित प्रचार और प्रजा की श्रद्धा की जगह भय मुद्रित कर टेढ़ी उँगलियों पृत निकालने की कहावत चरितार्थ करते हैं।

अब की ऐसा नहीं हो सका। केवल आटा-दाल और एक रुपए का घी और तीन-चार सेर तरकारी दूसरे गाँव से खरीद-वाकर मेज दिया था। डेरे के सिपाहियों का दो सेर दूघ था, वह दूध चला गया था। इससे डिप्टी साहब और उनके कर्म-चारियों को ही पूरा नहीं पड़ा, सिपाही-चपरासियों की बात क्या ? पर देवता के गण प्रभाव में बड़े होते हैं, ऐसा शास्त्र-कारों ने लिखा है। देवता थोड़े उपचार से प्रसन्न हो सकते हैं, पर उपदेवता विना वलिदान के बात नहीं करते । डिप्टी साहव के घैर्य के लिये चीज न मिलने की कैफ़ियत काफ़ी होती, पर सिपाही और चपरासी कभी कैफ़ियत नहीं देखते। जन्होंने कर्मचारियों से सलाह कर साहब से कह दिया कि जमींदार ने दाम देने पर भी कोई मदद नहीं की, उल्टे कहा— "मैं डिप्टी साहब का नौकर हूँ! चीज़ें कहाँ मिलती हैं, चप-रासियों को पता नहीं था, कचहरी का वक्त हो जाने के कारण वे दूसरे गाँव नहीं जा सके, कमर बाँधकर तैयार हो गए। भूखे खड़े हैं।" डिप्टी साहव को इसके प्रमाण की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि ऐसा मुक़हमा अभी तक उनके पास नहीं आया । जमींदार को बुलवाकर उन्होंने वाहर वैठाल रक्खा । अव निकलकर सरकार क्या होती है, अच्छी तरह याद करा देंगे।

डिप्टी साहब अपने खमे से निकलकर बीस क़दम बाहर आए थे कि सिपाहियों के रोकने पर भी गिड़गिड़ाता हुआ बुधुवा पैरों पड़ने के लिये ज़मीन पर लंबा होकर एक हाथ से खुली पीठ के बरारे दिखाकर रोने लगा।

डिप्टी साहव को उसकी दशा पर दया आ गई। स्नेह-स्वर से उसे अभय देते हुए रुककर रोने का कारण पूछा, बुधुवा और फफक-फफककर, सांत्वना से उच्छ्वसित हो-हो रोने लगा। डिप्टी साहव परीक्षा की दृष्टि से पीठ के वरारे देखते हुए स्वयं वोले किसी ने मारा है इसे। उस उच्छ्वास से रोते हुए रुक-रुककर बुधुवा ने कहा—"जमींदार कृपानाथ ने दो रुपए वाक़ी लगान के लिये मारा है।"

अव तक विजय तथा और-और लोग, जो अपने-अपने मुक़द्दमें में या दर्शक की हैसियत से गए थे, एकत्र हो गए। कुछ सिपाही जमीदार साहव को घेरे हुए वहीं खड़े थे। घीरे से किसी ने कहा—"हुजूर, जमीदार साहव हैं इसी मिज़ाज के।"

साहव रक गए। पटवारी को बुलाया। भय और श्रद्धा के कूबड़ से भार-ग्रस्त केवला सिर उठाए ऊँट की चाल, तौड़ता हुआ पटवारी आया। साहव ने कहा, इसके जोत की पैदावार परसाल की क्या है ? बताओ। सलाम कर पटवारी ने कहा कि साहब की आज्ञा न रहने से पैदावारवाली बही वह नहीं ले आया, हुकुम हो, तो कल लाकर पेश करे। बुधुवा से साहब ने कहा, तुम जामींदार पर मुक़द्दमा चला सकते हो। जैसा सिखलाया हुआ, बुधुवा ने कहा, हुजूर, रुपया होता, तो लगान न चुका देता, मार क्यों खाता ?

साहव ने जामींदार को पूछा। बढ़ाकर सिपाहियों ने परि-चय करा दिया। कुपानाथ की जबान से निकला—"हुजूर, ये लोग कांग्रेस में मिले हैं, और एक आदमी वह खड़ा है, तमाम गाँव विगाड़े हुए है। सारी करामात इसी की है।"

साहव ने विजय की तरफ़ देखा। विजय वढ़ गया। न-जाने नयों, साहब के मन में विजय के प्रति इज्जात पैंदा हुई, पूछा—"आप कांग्रेस में हैं?"

"जी नहीं।"

"आप यहाँ के रहनेवाले हैं ?"

ं"जी नहीं।"

"फिर यहाँ क्यों हैं?"

"किसान-लड़कों को पढ़ाना मेरा लक्ष्य है, मैं और कुछ नहीं करता, जो भीख गाँव से वाहर मुफ़्त जाया करती है, उसके दुअन्ती से भी कम में मेरे-जैसे तीन शिक्षकों की गुज़र हो सकती है, केवल भोजन कर ग़रीबों को शिक्षा देना मैंने अपना लक्ष्य कर लिया है।"

साहव ने आपाद-मस्तक विजय को देखा।

"आप संन्यासी हैं ?" पूछा ।

"जी हाँ, यह काम अब तक संन्यासियों के ही हाथ रहा है, जो कम लेकर ज्यादा देते रहे।"

''आप कहाँ तक पढ़े हैं ?"

"मैं वंबई विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट हूँ।"

डिप्टी साहव नौजवान थे। हाला ही कॉलेज छोड़ा था। तव तक विद्या और विद्यार्थियों की प्रेम-वर्षा शासन-समुद्र में मिश्रित हो लावणाक्त न हुई थी। प्रेम से पास बुला विजय से गाँव के इस उपद्रव का कारण पूछने लगे। विजय ने जमींदार की चिट्ठी निकाली । बुधुवा के हटाने का मार ही कारण है कि साहब के पास प्रमाण न पहुँचे, सुझाया। काट पर डाट ऐसी वैठ रही थी कि साहब विना विश्वास किए रह नहीं सके । फिर चरण, छक्कन, घसीटा, पलाटू आदि को बुलाकर रसद का छिपा रहस्य समझाया । रियाया पर होते हुए ऐसे-ऐसे अत्याचारों का उन्हें विलाकुल ज्ञान न था । जिस विषय में उनके कर्मचारी तक सटे हुए थे, उसका उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रसंग न उठाया। चिढ़कर ज़मींदार के लिये आज्ञा दी, इसे हटा दो। सिपाहियों ने व्याज-समेत वसूल किया, यानी कुछ दूर तक कान पकड़कर घसीटा, फिर घवके लगाकर रिस बुझाई। विजय से साहव ने कहा-- "आपके ऐसे कार्य के लिये मैं हृदय से आपको वधाई देता हूं, अगर कांग्रेस से आपका तअल्लुक़ नहीं।"

फिर साहव वाग़ की तरफ़ बढ़े। विजय अपने आश्रम की ओर चला। कुछ आदमी सरजू बुआ की गवाही के लिये रह गए। गवाही हुई, और वाग़ की हैसियत वाग़ लिखकर साहव न रामनाथ के नाती को ही वह हिस्सा दिया।

गाँवों में चारो तरफ़ किसानों में विजय की जय-वैजयंती

फहराने लगी। जिन-जिन गाँवों में अभी तक किसी शिक्षा का प्रसार न हुआ था, वहाँ-वहाँ होना निश्चय हो गया। वहाँ के कई गाँवों का विजय प्रमुख मनुष्य माना जाने लगा। जमीं-दारों ने रिपोर्ट डरकर न की कि डिप्टी साहब की स्वामीजी पर कृपा है, कहीं उल्टा फल न हो। विजय भी अपने निश्चय के अनुसार पूरी ताक़त से शिक्षा के विस्तार पर लगा। उसके पास कुछ ऐसे भी लड़के आने लगे, जिन्होंने पासवाली पाठ-शाला से चहर्षम पास किया था। पर अर्थाभाव के कारण मिडल पास करने तहसीलवाले मदरसे नहीं जा सके।

अलका पिता के सुखकर वृंत पर प्रस्फुट कली-सी कल्पना के समीर से अपनी ही हद में हिल रही है—सरोवर के वृक्ष पर फलित एक किरण उसके नवीन जीवन की चपलता । ज्ञान में भी नहीं जानती, जीवन का ऋतुराज तन्वी को कुछ पृथुल कर, उसमें मधु सुरिभ भर, अपलक ज्योति से सजाकर कव दृष्टि से ओझल हो गया--ऐसी सुघर, साँचे में ढली वाणी की वीणा वना गया कि कोई भी मनुष्य उसे देखकर क्षण-भर चिकत हो सोचे, ऐसी छवि उम्र-भर कभी नहीं देखी। इतना जादू, जैसे जागरण के बाद स्वप्न-स्मृति सदा पलकों पर-विस्मृति की सलील सलिल-राशि से उठी हुई भूली परी एका-एक रूप में निखर कर सामने खड़ी हो गई हो ! प्रात:रिम-सी पृथ्वी की पलके ज्योति:स्नान करती हुई, मनुष्यों के परिचय को सूक्ष्मतम किरण-तंतुओं से गूँधती हुई, जग के जीवों को एक ही ज्योतिर्मय हारकर ! किंशुक के देह की डाल-जैसे पुष्पांशुक से ढक गई है! वह स्वयं कोई कारण नहीं खोज पाती—वह इतनी असाधारण क्यों हो गई। पिता के पास कुछ भी ऐसे विलासवाले उपकरण नहीं, जो अपना भिन्न-भिन्न आभरण

नाम धारण कर, खौलते हुए दूध की तरह उफानों से अपनी विशालता का परिचय देते रहें, और मनुष्यता के पात्र को ही छापकर छलक जायँ। फिर भी न-जाने वह कौन-सी शवित उस साधारण वराचि की कली को भी बादशाह-जादियों की नजरवाली कली की तरह उभाड़-उभाड़कर चटकने के लिये विवश कर रही है। प्रति अंग पर कितना उच्छवास—कितना हास-कितना विलास ! पिता उसके अज्ञान के भीतर से निक-लते हुए दार्शनिक सत्रों का अपूर्व चमत्कार देख, प्रमाण पा, चंकित होकर ज्ञान की हद में निविक् वँघे रह जाते हैं, खुलकर उसे कुछ नहीं कह सकते। वह सबको समान स्वातंत्र्य उपभोग के लिये देते आए हैं, यह उनका स्वभाव है, इसिंठये अलका के उस विकास पर उन्होंने दबाव नहीं डाला । घीरे-घीरे एक साल पार हो गया, पर विजय की खबर न मिली। अलका को ऐसा दिन नहीं जाता, जब एक वार अपने अंतस्तम प्रदेश में पिता की आँख वचा चुपचाप अपने अदेख पित से वार्तालाप न करती हो। कितनी शक्ति वह मौन तन्मयता प्रियतम के हृदय में भर देती है, किसी दार्शनिक को क्या मालूम ! किस प्रकार बार-वार विजय अपने कार्य के लिये एक अपराजिता प्राणों की पूर्ण शक्तिका प्रवाह प्राप्त करता, जहाँ से वह आती है, वहाँ—उस तपस्या, शांति, जीवन की चिर-संगिनी की ओर उसे न फेरकर दूसरी ओर, लोक-कल्याण के लिये, किस तरह फेरता है, इसकी दार्शनिक व्याख्या करने में कौन समर्थ है ? जिस अलका द्वारा अज्ञात इंगितों से विजय को सत्य-प्रेम का

यह बल प्राप्त होता है, उसी अलका को अपने हृदय के श्रूति-किल्पत कलंक-भावना से विजय क्या विष अज्ञात भाव से दे रहा है! —यदि इसका फल अलका के भविष्य-जीवन में विप-रीत हो, तो क्या विजय सोच सकता है कि उसे सत्य से असत्य के मार्ग पर ले चलने का सबसे अधिक उत्तरदायित्व विजय का ही था? संसार के किसी भी प्रश्न का यथार्थ उत्तर नहीं मिला; देवता भी उतरकर नहीं दे सकते!

सावित्री पहले दो-तीन महीने तक रही, फिर वालिकाओं के शिक्षा-क्रम में वाधा पड़ रही होगी, सोचकर गाँव चली गई। पिता और अलका को तकलीफ़ होने के विचार से एक चतुर दासी देख-रेख के लिये और एक ब्राह्मण भेज दिया। अलका पढ़ रही थी, दैनिक गृह-कर्म उससे कराना उसने अनु-चित समझा।

अलका के रहन-सहन में सावित्री के स्वभाव का पूरा प्रभाव पड़ा। ऐसी पढ़ी हुई कुशल विदुषी की तरफ, उसके कार्य-कलाप से, अलका का विद्यार्थी मन आप खिंच गया, चुंबक की ओर लोहे की कमजोर सुई की तरह। सावित्री कभी प्रृंगार नहीं करती, सुहाग का एक भी चिह्न नहीं घारण करती। इस संबंध में एक रोज अलका से उसने कहा था— "सुहाग प्राणों का विषय है, किसी चिह्न का धारण उसे धवल नहीं करता। दागे हुए साँड या कंपनी-विशेष के घोड़ों की तरह किसी देवता या पुरुष के नाम चढ़ जाने की मुहर लगाकर फिरना स्त्रियों के लिये सम्मान-जनक कदापि नहीं।" सावित्री

सेंदुर, टिकुली, चूड़ी आदि कभी नहीं पहनती, पर उसके हृदय में अपने पित के प्रति अपार प्रेम है। अलका पर इसका प्रभाव पड़ा। कुछ ही समय में सत्य इसे भी जँचने लगा; विना किसी भूषण के अलका हलकी रहने लगी, मन पावन चिंतन में स्वस्थ रहा।

स्नेहरांकर अलका को पढ़ाते और साथ लेकर लखनऊ के दर्शनीय स्थान दिखा लाते हैं। नाटक, सिनेमा और कभी-कभी मित्रों के मकान भी अलका साथ जाती है। एक-एक उद्देश्य कासभीको नज्ञारहताहै। पुस्तकें लिखनाऔर अलका को एक बार ज्ञान में प्रतिष्ठित करके देखना, ये ही दो स्नेहर्शकर के सम्मिलित उद्देश हैं। कुछ पढ़ी-लिखी अलका पहले से ही थी, अब परिश्रम कर पिता की योग्य उत्तराधि-कारिणी होने चली । स्नेहशंकर अँगरेजी भी सामयिक प्रधान भाषां जानकर पढ़ाते थे । नाटक, सिनेमा आदि बहुत-से ऐसे थे, जिनके प्रति स्नेहशंकर की अपनी कोई प्रेरणा न थी, खास-कर हिंदी-उर्दू में तो एक भी नाटक-सिनेमा उन्हें पसंद नहीं आया। वह जैसा चाहते थे, जनता की चाह उससे बहुत पीछे थी, वह केवल दो-तीन घंटे में एक सचित्र पुस्तक पढ़ा देने, सामाजिक रुचि की आलोचना कर अलका की दृष्टि का समयानुकूल तथा माजित कर लेने के विचार से नाटक, सिनेमा आदि देखने जाते थे।

ज्यों-ज्यों शिक्षा गहन हो चली, ज्यों-त्यों अलका के विचारों में उन्हें फूलों से फल का निश्चय होने लगा। अलका का मन कतरव से अनग, आकाण की तरह जीव-जग में ऊपर रहने नगा। स्वभाव में गभीर रहनेवाले अपने अज्ञान को ही ओह-कर गहन बन जाते हैं, इसकी व्यान्या वह पिता से सुन चुकी थी, और उनके कितने ही मित्रों को मिलते समय ज्ञान-गंभीर बनते देखकर मन-ही-मन हमं चुकी थी। उसकी तमाम की झाओं में ह्दय से स्वच्छ होठों पर आई, मधुर ख़ीड़ा पड़-पड़कर स्नेहशकर अपने उद्देश्य में स्विर होने लगे।

विचार, वयःक्रम, पिता तथा दीदी की मुहर से प्रतिदिन वह स्पष्टतर छप-छपकर निकलने लगी। वाल्य का खोया चापल्य उस खुले वालोंवाली, नग्न-पद अमल कलका पर, च्युत-राज्य राजा की पुनः अधिकार-प्राप्ति-जैसे प्रतिष्ठित होने लगा। विद्यायिनी पर तारुण्य की सब निर्दोप प्रचलित कीड़ा प्रथाएँ प्रभाव छोड़ अपनी तरफ़ खीचकर लिप्त करने लगीं। टेनिस का गेंद ले, उछालती, दौड़ती, पकड़ती हुई, छत तथा भीतर मकान का आसमान सुखद कलरवों से समुद्वेल करती, हसती, आँचल उड़ाती हुई, पिता की वग़ल में हांफती थककर बैठ जानी है। पिता स्नेह की दृष्टि से देखकर, जनाने उस छोटे-से वग़ीचे में दौड़कर स्वास्थ्य ठीक रखने को उत्साह देते हैं।

स्तेहशंकर की कुमारी यही अलका कभी भावावेश में विजय की प्यारी मानसिक शोभा वनकर, छत पर, सांध्य सूर्य-किरण की ग्रशता देख, उनसे नजर मिला, जैसे उन्हीं के साथ कहीं किसी की खोज में, अस्त हो रही हो ; शांत, संयत, निष्पात पलकों से निष्पंद खड़ी हुई, केवल शून्य की थाह-सी

लेती, कहाँ डूवकर चली जाती है! आँचल सिर से खुल-कर गिर गया, वाल उड़-उड़कर गाल, वक्ष पर आ गए, वह उसी अपरिचित ध्यान में तन्मय है! किरणें उससे बिदा होकर चली गईं। धरा को अँधेरे ने उसी के हृदय की तरह ढक लिया। पृथ्वी का ताप आकाश की पलकों से अदृश्य शिशिर के आँसू वन-वनकर प्रतिदान में प्रिया का हृदय सिक्त करने लगा, पर उसे उसके प्रिय की मौन प्रेरणा किस रूप में मिली, वह नहीं जानती। डूबकर शून्य गह्नरसे बाहर निकल भीतर हृदय का जैसा अपने चारो ओर अंघकार देख, घोरे-घोरे छत से नीचे उतर आती है। कभी-कभी, किसी-किसी दिन देर हो जाती, पिता बुला भेजते हैं, दासी आकर देखती, अलका छत की चार-दीवार पकडे चिंता में कहीं अंत-र्घान है ! दासी हिलाकर वुलाती है, तव, होश में आ, डरकर, नहीं जानती क्यों अपराध की दृष्टि से पिता को देखती हुई, पलकें झुका, किताव ले पढ़ने वैठती है। स्नेहशकर हँस देते हैं, अलका का जून्य पवित्र वात्सल्य-रस से पूर्ण हो जाता है। पिता मर्म पर दृष्टि रख पूछते हैं, आज तू गंभीर है ? अर्थ समझ पुत्री आँसुओं में हॅस देती है। दुख के प्रतिघात से पिता भी दु:खी हो जाते हैं, अलका स्वभावतः दु:ख से मुक्ति पाती, नत-मस्तक धीरे-धीरे पढ़ने लगती है।

इस प्रकार अपने स्वभाव को वार-वार भूलती, वार-वार याद करती हुई एक साल पार कर गई। पिता उस सरिता की प्रवाह-गित का पूरा परिचय रखते हैं। वह उसे उसी के पित

विना हवन किए जल नहीं वरसा सकते, हवन छोड़कर ही अधिकांश लोग अनार्य हो गए हैं। फिर लेखिका के सावित्री नाम पर भी इन्होंने प्रक्षेप किए, यद्यपि सरकारी नौकरी के मैदान में वाद-विवाद पर इतना बढ़ना हानिकारक था। वात यहीं से नहीं खत्म हुई। लेखिका सावित्री ने युक्तियों और प्रमाणों की पूट दे-देकर हवन करना सोलहो आने वेवक़्फ़ी फिर सावित किया । लिखा—''सूर्य द्वारा समुद्र के विशाल कुंड से अविरत जल जला-जलाकर जो प्रकृति पानी वरसाती है, वह नक़लचियों के घृत-हवन की अपेक्षा नहीं करती। जहाँ मनों घी वेवक़्फ़ी में जलता हो, वहाँ आर्य निस्संदेह अनार्य हो गए हैं। वह घी और यव ग़रीवों के पेट के अग्नि-कूंड में जलकर उनकी नसों में रक्त तथा जीवनी शक्ति संचित करके ही यज्ञ की सर्वोच्च व्याख्या से सार्थक होगा। जहाँ लाखों , टन जले कोयले का धुआँ <mark>वा</mark>यु-मंडल में ज़हर भर रहा हो, वहाँ मामूली संख्या के आर्य-समाजी तोले-तोले घी फुँककर वायु-मंडल गुद्ध कर देंगे ! प्रकृति ने इसे पवित्र करने के कार्य में पहले से हवा को लगा रक्खा है। वह वह-वहकर धुएँ का जाहर जल की धारा की तरह फटकारती, साफ़ करती रहती है—''अ। दि-आदि । जवाव देखकर डिप्टी-कमिश्नर साहव का रंग उड गया। वात लाजवाव थी। पर स्वामीजी, जिन्होंन डूबते हुए देश के हाथों बए की तरह वेदों को रक्खा, हवन करने को आवाहन किया, वह वरौर गहरे पैठे, विना मतलव समझे ही ऐसा करने को कह गए हैं, उनके तेजस्वी मन को विश्वास

न हुआ। उन दिनों स्नेहशंकर लखनऊ में ही रहते थे। इनके पास इस लेख का उचित उत्तर लिखवाने आए। डिप्डी-किम-श्नर साहव को इनके ज्ञान पर पूरा विश्वास था। लेख और नाम देखकर स्नेहशंकर हॅसे। किमश्नर साहव से कहा—"यह तो घर ही की बहू है।" परिचय दिया। कहा—"आपने ठीक लिखा है; ऋषियों ने इन कर्मों का प्रतिपादन वड़े-वड़े ज्ञान के आश्रय से किया है।" किमश्नर साहव प्रसन्न हो, मार्मिक उच्छ्वसित आँखों से देखकर बोले—"वही तो मैंने कहा, बिलकुल तस्ता उलट देना चाहती है! लेकिन आपके घर में नास्तिक—और स्त्री!"

"कुछ नहीं, लड़कपन है।" स्नेहशंकर मुस्किराए, बोले— "आपसे क्या कहूँ! आप ऐसी आलोचना का उत्तर ही न दें, उपेक्षा कर जायँ।"

डिप्टी-किमिश्नर साहव प्रसन्न होकर चले गए। अलका बैठी हुई आखें नीची किए मुस्किरा रही थी। उनके चले जाने पर पिता से पूछा—''आपने इन्हें कैसी सलाह दी?'' यह तो दुनिया है।'' स्नेहशंकर बोले—''जो जैसी खूराक का आदी है, वह वैसी ही खूराक पाने पर प्रसन्न होता है। इनका जिधर रुख था, उधर हमने इन्हें चार क़दम बढ़ा दिया; अब मजे में पाव-भर घी हवन-कुंड में रोज फूँककर गरीबों के मुँह राख झोंकते रहें!'' साश्चर्य अलका अपने अद्भुत पिता की ओर ताकती रह गई।

दूसरे दिन अलका को साथ लेकर स्नेहशंकर भी डिप्टी-



ठीक नौ वजने पर तमाशा शुरू होगा। स्नेहशंकर और ज्ञानप्रकाश के बीच, अर्चेस्ट्रा में, ज्ञानप्रकाश की पत्नी और अलका वैठ गई। पत्नी पित की तरफ़, अलका पिता की तरफ़। हाल ऐसा भरा, जैसे रेत पर सटे वगले बैठे हों। नन्वाबी सम्यता के सूक्ष्मतम तंतुओं-सी देहवाले, तहजीब के रूपक, लखनऊ के रईस, राजे, तअल्लुकेदार और देशी अफ़सर कोई-कोई अपनी महिलाओं के साथ, सामनेवाली सीटें आवाद किए, शान से गर्वन उठाए बैठे हुए हैं। कोई-कोई सफ़ेदपोश वड़ी-वड़ी आँखोंबाली अलका को वड़ी तन्मयता से देख रहे हैं।

खेल सामाजिक है। नाम है 'सच्चा प्यार'। समय पर ड्राप उठा। खेल गुरू हो गया। रोशनी में एक साथ हाथ मिला गुच्छों में खिली चपल किलयों-सी परियाँ लोगों की अपल आँखों में खिच गईं। विद्या की अगम चारदीवार के अंदर न आने पर भी संगीत और शायरी के रसज्ञ रईस फड़क उठे।

दर्शकों में साश्चर्य उत्साह भर-भरकर नाटक होने लगा। एक राजा शिकार खेलने को चले। नेपथ्य में घोड़ों की टापों का रूपक कर स्टेज भड़भड़ाया गया, आवाज-पर-आवाजें आने लगीं—"सब लोग होशियार हो जाओ, तूफ़ान उठ रहा है, ओफ़, ओले गिर रहे हैं!" फिर किसी ने तार-स्वर से पुकारा—"महाराज, अरे! हमारे महाराज कहाँ?" फिर समझाया गया, शायद उनका घोड़ा बहक गया है! फिर दूसरे दृश्य में राजा एक झोपड़ी के भीतर ओले के स्वर्गीय प्रहार से घायल, चारपाई पर पड़े कराह रहे हैं; एक सुंदरी युवती कृपक-कुमारी उनकी शुश्रूषा कर रही है।

स्टेज के और-और लोग इस समय पूरे एकाग्र हैं, पर पिता से अलका ने शंका की—"इन राजा के साथियों को क्या हुआ होगा पिता?"

हँसकर स्नहशंकर बोले—''संभव, वे वच गए हों, राज्य में खबर देने के लिये, देखों।''

किसान-युवती अपने छोटे भाई के साथ अकेली है। उसके पिता और भाई अपने पड़ोसियों के साथ तीर्थ करने गए हैं। राजा अच्छे होकर उसके प्रेम के पाश में फँस गए।

अलका ने फिर पूछा—"क्या इनकी शादी अभी हुई नहीं?" "दुष्यत की तरह, वहुत मुमिकन, हुई हो।" स्नेह-शंकर प्रसन्न व्यंग्य से बोले। लोग अत्यंत एकाग्र होकर यह प्रेम-लीला देख रहे हैं। राजा ने ईश्वर-साक्षी कर गांघवें रीति से किसान-युवती का पाणि-ग्रहण किया। दर्शक प्र्यंगार के मंत्र से मुग्ध हो गए! अलका चुपचाप, राजनीति के समालोचक की तरह, अपनी पूर्वकृत भविष्य-चिंता के निश्चित फल की ओर लक्ष्य किए हुए है।

वैसा ही हुआ। राजा के साथी वाल-वाल वचकर राज-भवन पहुँच गए। राजमाता, रानी तथा मंत्री को राजा के गायव होने की खबर हुई, राजमाता मूच्छित हो गई, रानी आठ-आठ आँसू रोने लगीं। राजा की त्वरित तलाश के लिये मंत्री ने चराचर चर भेज दिए।

उस कृपक-युवती के प्रेम में राजा ऐसे फँसे कि निकलना दुब्बार हो गया। इतनी भी खबर नहीं कि उस प्रेयसी से अपने विवाहित होने की, अपनी रानी की एक बार बातचीत करते । अवश्य यह सीत का जिक शास्त्रानुसार वर्जित है, और कुल हिंदू और मुसलमानों में जो राजा के लिये इच्छानुसार वर वनते रहने की स्वतंत्रता वरण किए वैठे थे, यह भी प्राचीन संस्कारों का शुभ धर्म था, इसीलिये उनके इस श्रृंगार-रस में दुर्भावना की मक्खी नहीं पड़ी। अलका को सबसे बड़ा तअज्जुव वचपन में सुनी एक दंत-कथा का प्रमाण मिलने पर हुआ कि सचमुच राजा प्रेम के जादूवाले वंगाले में मनुष्य से ऐसे भेड़ बने कि किसान-युवती अपनी हद के खूँटों में इच्छा-नुसार उन्हें छोरने-बांधने लगी। वेचारे पशु की जवान, आदमी की तरह सच्चा हाल कैसे वयान करती ! —अलका अव ऐसा सोच लेती है।

एक रोज पास ही की नदी में यह नई युवती स्नान करने गई। राजा उसके घर में रक्खे हुए हैं। ऐसे समय एक चर व्याघ्न की तरह घाण-मात्र से राजा का निश्चय कर भीतर झाँकता है। देखकर प्रसन्न हो पास जाता और राज्य के दु:ख कहता है। एक साथ राजा ऐसे आवेश में आते हैं कि अपने देश को इतने दिन भूले रहने के लिये अपने को धिक्कार देते हुए उसी वक्त चर के साथ घर चले जाते हैं। युवती स्नान कर लौटती और राजा को न देख व्याकुल होकर रोती रहती है।

युवती का छोटा भाई होर चराकर लौटा, और बहन को उदास बैठी हुई, सजल दृग आकाश देखती हुई देखकर पति से उसे मिला देने की प्रतिज्ञा की; इतने छोटे मुँह इतनी बड़ी-वड़ी बातें सुनकर एक तरह रंग-स्थल के सभी दर्शक 'असंभव' को प्रकृति से निकाल देने के पक्ष में नेपोलियन वन गए, जैसे प्रयत्न-कथा के दुर्गम अंधकार में सत्य-रत्न के विना भी, प्रकाश पाने के वे आदी हो गए हैं।

कुछ दिनों बाद उसके पिता और भाई पड़ोसियों के साथ ठौटे, और अन्य स्त्रियों से सुना कि कन्या किसी नवा-गत पुरुष से प्रणय कर गर्भवती हो गई। पिता ने पुत्री और एक धर्म-पत्नी के सम्मान के प्रतिकूठ अनेक कटु शब्द कहे, जिससे उसी रात पिता का आश्रय छोड़कर पित के ऐश में निरुद्देश हो गई।

अलका अपनी सारी शक्तियों से एकाग्र है। सहानुभूति के स्रोत से उसकी समालोचना के घाट की जंजीर हाथ से छूट गई। पिता रह-रहकर एक नजर यह बदला हुआ मनो-भाव देख लेते हैं। चलते-चलते तेज घूप से प्यासी एक आशय देखकर बैठ गई, उत्पल-कल्मांगी, जीवन के सांघ्य क्षण में द्विदल लोचन मूँद लिए, फिर वहीं पृथ्वी की शून्य गोद में निस्तरुलता-सी मूच्छित हो गई।

वहाँ एक महात्मा की कुटी थी। वाहर आ इस सीता को धूलि-धूषिता अवलुंठिता देखकर दयाई हो जल-सेक कर होश में लाए, और समस्त कारण अवगत हो प्रज्ञा शक्ति से उसके जीवन के भविष्य-पट-चित्र प्रत्यक्ष करने लगे; पुनः दर्शकों पर भाग्य के अखंडन आलेख्य का प्रभाव छोड़ते हुए तार-स्वर से स्वगत बोले—''एक पितत्रता को गत जन्म में पितवंचिता करने के अपराध में सीता की तरह इसे चिर पित-विरह महना होगा।''

त्विरित अपनी आलोचक-स्थिति में आ अलका मन की जवान से कह गई—"हश! सफ़ेद झूठ। यह लेखक की चाल-वाजी है! यह नीच-कुल की है, इसिलये साधारण जनों की दृष्टि में पत्नी-रूप से इसे न मिलने देगा।" मन के दांत पीस-कर रह गई। स्नेहशंकर ने उसकी मुद्रा की ओर फिर देखा। फिर महात्माजी ने तीन दिन ऐसी तीव्र तपस्या की कि उसके पित महाराजाधिराज को मृगया के लिये सामंत-सरदारों के साथ उस तपोवन की तरफ़ आना ही पड़ा। ऋषिराज ने उस युवती को महाराज से अपनी दु:ख-कथा कहने के लिये कहा। अनेक सभ्यों के साथ महाराज को देखकर उस युवती ने उन्हें पहचानकर भी अपने पित-रूप से पिरचित न किया, सोचा, पित की इज्जत रखना ही पत्नी का धर्म है।

अलका विलकुल न समझ सकी कि यह कौन-सा पत्नी

वर्म हो सकता है। जनता गद्गद कंठ से साधु-साधु कहने लगी। पुरुष की जहाँ इतनी महत्ता बढ़ रही हो, वहाँ पुरुष-जाति प्रसन्न हुए विना कैसे रह सकती है, अलका सोचने लगी, पर पर्दे की स्त्रियों की क्या हालत होगी; क्या वे भी ऐसे कार्य को आदर्श सोचती होंगी? श्रीमती डिप्टी-किमस्तर की राय के विना उसकी चपलता न रुक सकी; पूछा—"यहाँ आपको कैसा लग रहा है?" "बहुत ऊँचा आदर्श है, बहुत अच्छा दर्शाया है।" यह उत्तर पा प्रहत हो, विरोध की आँखों से एक वार देखकर अलका चुप हो गई।

पत्नी ने तो तत्काल पहचान लिया, पर पित उत्कल महा-राज की कमल आँखों पर उस पूर्व-जन्म के शाप की छाप जो पड़ी, वह किसी तरह भी भले-चंगे मनुष्य होकर न पहचान सके। वार-वार, बड़े सहृदय-भाव से, अच्छी तरह देखते हुए, पूछा—"तुम उस दुराचारी पित का नाम जाहिर कर दो, मैं उसे दंड दूंगा।" पत्नी ने कहा—"वह एक राजा है।" पर राजा होश में न आए। महात्माजी सच्चे वाल्मीिक थे नहीं, न नाटक के लेखक महोदय ही वाल्मीिक के ऋषित्व से पिर-चित; दुखीजनों का राजा ही पोषक है, अतः महाराज यह शिकार कर अपने यहाँ परविरश के लिये ले चले। रास्ते में इत्तिफ़ाक़ से उसका वही छोटा भाई बहन के निकल जाने पर उसे पित से मिलाने के लिये घर छोड़कर निकला हुआ आ मिला। वह राजा को पहचानकर उसी ताव से बातें करने लगा, जैसी उसके घर की स्थिति थी। उसे राजा साहव ने पहचाना, तव युवती का मुख भी याद आया। युवती को साथ लेकर कुछ लोग आगे थे, उसके भाई ने अपनी वहन को नहीं देखा, न राजा ने दिखाने की जरूरत समझी। विल्क लेखक महोदय की कृपा से ऐसा किया कि साथवाले अपर लोगों को भी विदा कर दिया; फिर एकांत में कृषक-कृमार से करणकंदन करने लगे कि उन्हें विस्मरण हो गया था। लेकिन फिर भी उससे उसकी वहन का हाल न कहा कि वह आगे साथ ही चल रही है। फिर पर्दा गिरा और मामला खतम। फिर कौन पूछता है कि किसान-कुमार कहाँ गया?

राजधानी में कृषक-किशोरी अस्तवल से होड़ करनेवाली कवूतर के दर्वी-सी बनी हुई आवारागर्द औरतों की एक साधा-रण खोली में लाकर रक्खी गई। आधी रात को पूरे छद्म-वेश में महाराज वहाँ तशरीफ़ ले गए । फिर क्षुरधार प्रणय की वाढ़ में ऐसा वहे कि लोगों पर पूरा प्रभाव पड़ गया, और अलका के छक्के छूट गए। वह किशोरी स्त्री प्राण रहने तक पति की मर्यादा अक्षुण्ण रक्खेगी, यह प्रण किया। सुनकर महान् पतिव्रत के आदर्श-ज्ञान से पुलकित जनता ने पलकें मूँद लीं, और आहें भरने लगी। महाराज भी पूरा प्रेम जता, अपना फ़र्ज अदा कर, बड़े दु:खित भाव से घीरे-घीरे चले गए। सुवह होने पर किशोरी धर्माधिकरण लाई गई, और पित का नाम न बतलाने पर कलंकिनी क़रार दी गई! कलंक का एक निशान सूच्यग्र जले लोह से लगाया गया, और उसी अस्तवल में लाकर डाल दी गई।

उसके लड़का पैदा हुआ, राजकुमार, पर क़िस्मत अस्त-वल के साईसों के लड़कों से वदतर। महाराज ने फिर कभी उधर नज़र नहीं की। लड़का पेट में था, इसलिये लेखक को निकालना ही पड़ा। यदि आदर्शवादी कला को पेट से बच्चा उड़ाने का कोई कौशल हासिल होता, तो हिंदी के नाटक-उपन्यास-सम्राट् ऐसे समय जरूर इसका प्रदर्शन करते। लाचार, बच्चा हुआ, और कुछ दिनों वाद स्वर्ग सिधार गया। नाटक में पहली रानी के कोई पुत्र नहीं। फिर भी इस वच्चे पर रहम न हुआ। फिर माता पागल हुई, वेश्या का आश्रय ग्रहण किया, गाना-बजाना सीखा और अंत में महाराज की महफ़िल में नाचकर, उन्हें अपने प्राचीन परिचय के प्रेम से मकान तक खींचकर, वीमार हो, भाई द्वारा जनता की आँखों राज-परिणय का भेद खुलने के पश्चात्, राजा, पति या उप-पति की गोद में मरी। उसका एक स्मारक ताजमहल की तरह महाराज ने तैयार कराया, और ऐसी प्रेम की मूर्ति पर मृत्यु के बाद रोज पुष्पांजिल अपित करने लगे।

दर्शकों के हर्षातिरेक से अभिनय समाप्त हुआ। स्नेहशंकर ने देखा, अलका के अपांगों में नफ़रत खिच रही है। डिप्टी-कमिश्नर के साथ सब लोग उठकर वाहर आए।

किसी ने लक्ष्य नहीं किया, एक दूसरा युवक शुरू से आखीर तक अलका को देखता रहा।

मोटर लगी हुई थी। सब लोग बैठ गए। पहले स्नेह-

पहचाना, तव युवती का मुख भी याद आया। युवती को साथ ठिकर कुछ लोग आगे थे, उसके भाई ने अपनी वहन को नहीं देखा, न राजा ने दिखाने की जरूरत समझी। विल्क लेखक महोदय की कृपा से ऐसा किया कि साथवाले अपर लोगों को भी विदा कर दिया; फिर एकांत में कृपक-कुमार से करण- कंदन करने लगे कि उन्हें विस्मरण हो गया था। लेकिन फिर भी उससे उसकी वहन का हाल न कहा कि वह आगे साथ ही चल रही है। फिर पर्दा गिरा और मामला खतम। फिर कौन पूछता है कि किसान-कुमार कहाँ गया?

राजधानी में कृषक-किशोरी अस्तवल से होड़ करनेवाली कवूतर के दर्वी-सी वनी हुई आवारागर्द औरतों की एक साधा-रण खोली में लाकर रक्खी गई। आधी रात को पूरे छय-वेश में महाराज वहाँ तशरीफ़ ले गए। फिर क्षुरधार प्रणय की वाढ़ में ऐसा वहे कि लोगों पर पूरा प्रभाव पड़ गया, और अलका के छक्के छूट गए। वह किशोरी स्त्री प्राण रहने तक पति की मर्यादा अक्षुण्ण रक्खेगी, यह प्रण किया। सुनकर महान् पतिव्रत के आदर्श-ज्ञान से पुलकित जनता ने पलकें मूँद लीं, और आहें भरने लगी। महाराज भी पूरा प्रेम जता, अपना फ़र्ज अदा कर, बड़े दू:खित भाव से घीरे-घीरे चले . गए। सुबह होने पर किशोरी धर्माधिकरण लाई गई, और पित का नाम न वतलाने पर कलंकिनी क़रार दी गई! कलंक का एक निशान सूच्यग्र जले लोह से लगाया गया, और उसी अस्तवल में लाकर डाल दी गई।

उसके लड़का पैदा हुआ, राजकुमार, पर क़िस्मत अस्त-वल के साईसों के लड़कों से वदतर। महाराज ने फिर कभी उधर नज़र नहीं की। लड़का पेट में था, इसलिये लेखक को निकालना ही पड़ा। यदि आदर्शवादी कला को पेट से वच्चा उड़ाने का कोई कौशल हासिल होता, तो हिंदी के नाटक-उपन्यास-सम्राट् ऐसे समय जरूर इसका प्रदर्शन करते। लाचार, बच्चा हुआ, और कुछ दिनों बाद स्वर्ग सिधार गया। नाटक में पहली रानी के कोई पुत्र नहीं। फिर भी इस वच्चे पर रहम न हुआ । फिर माता पागल हुई, वेश्या का आश्रय ग्रहण किया, गाना-वजाना सीखा और अंत में महाराज की महफ़िल में नाचकर, उन्हें अपने प्राचीन परिचय के प्रेम से मकान तक खींचकर, वीमार हो, भाई द्वारा जनता की आँखों राज-परिणय का भेद खुलने के पश्चात्, राजा, पति या उप-पित की गोद में मरी। उसका एक स्मारक ताजमहल की तरह महाराज ने तैयार कराया, और ऐसी प्रेम की मूर्ति पर मृत्यु के बाद रोज पुष्पांजिल अपित करने लगे।

दर्शकों के हर्षातिरेक से अभिनय समाप्त हुआ। स्नेहशंकर ने देखा, अलका के अपांगों में नफ़रत खिच रही है। डिप्टी-कमिश्नर के साथ सब लोग उठकर बाहर आए।

किसी ने लक्ष्य नहीं किया, एक दूसरा युवक शुरू से आखीर तक अलका को देखता रहा।

मोटर लगी हुई थी। सब लोग बैठ गए। पहले स्नेह-

शंकर के मकान मोटर गई। पिता-पुत्री उतर गए। एक दूसरी मोटर शीघ्र निकल गई।

डिप्टी-किमिश्नर घर गए। रास्ते में उनकी पत्नी ने कहा—''लड़की कैसी भोली और सुंदर है? बरबस जी का प्यार हर लेती है।''

डिप्टी-किमश्नर निःसंतान हैं। कहा—"हाँ, हमारी तिब-यत भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। मुँह पर किसी भी प्रकार का छल-कपट नहीं।"

"एक जगह शायद मतलब समझ में नहीं आया, लड़की ही तो ठहरी, मुझसे पूछा, मैंने समझाया, क्योंकि ऊँचा भाव था।" आत्मप्रसाद का स्वाद लेते हुए पत्नी ने कहा—"तुम कहो न, स्नेह्शंकरजी यह लड़की हमें दे दें।"

''इच्छा तो हमारी भी होती है। ऐसा देखती है, जैसे अपनी लड़की हो। अच्छा, कल कहेंगे। वह जैसे सज्जन हैं, उनसे हमारी इच्छा पूरी होगी, ऐसी आशा है।"

अजित मामा के यहाँ न गया । उसे पकड़ जाने, शोहरत होने पर घर खबर पहुँचने का खौफ़ हुआ । कुछ पुलिस से भी डरा, जिसकी आँख में धूल झोंककर यह बाना बनाया था। सीघे विजय की ससुराल पहुँचा। लालगंज में गीता की किताव खरीद ली; अँगरेजी जानने की जड़ मार दी। घुटी चाँद, सफ़ाचट डाढ़ी-मूँछ, नाम स्वामी धर्मानंद, ख़यालात सात सदी पीछे के, हाथ में मोटा सोंटा, बग़ल में झोला, जिसमें चिलम और गाँजा खास तौर से हिफ़ाजत से रक्खा हुआ— दूसरों को पिलाना, उन्हें वरलाकर मतलव गाँठना, वातचीत पूरे गँजेड़ी की; बैठा गला । धर्मानंदजी ने सोचा—"विजय की तरह विद्या के वल से वाल-विद्यार्थियों को, पूँछ ऐंठ-ऐंठकर, राह पर लाना गधों को घोड़ा बनाना है, लिहाजा एक विल-कुल ग़ैर-मुमिकन बात; फिर अक्लमंद कैसा, जो दस क़दम पेश्तर न सोच छे ? बात यह कि असर जात का नहीं जाता; किसान जमाने से गॅवार और जमाने तक ऐसे रहेंगे; विजय को यह एक शौक़ चरीया है, बल्कि झक कहें या दिमाग़ की कमजोरी; हल जोतने और किताव पढ़ने से वड़ा वड़ा; कहीं

के किसान पढ़े-लिखे हैं, इसके मानी येन हुए कि वे विलियम पिट हो गए; फिर अगर ऐसा ही खयाल है कि किसान पूरी ताक़त से हल की मूठ पकड़कर भी पूरी सफ़ाई से क़लम चला लेंगे, तो न्यूनटन की राह लोग क्यों नहीं पकड़ते ?— विजय को पहले भेड़ कराना था, न कि पढ़ना।"

दुनिया में सव लोग अपने-अपने फ़ायदे की युक्तियाँ निकाल लेते हैं। धर्मानदजी दुनिया में विनोद-कौतुक से रहने-वाले जीव हैं । लिखाई-पढ़ाई का काम वह नहीं कर सकते, ऐसी वात नहीं; उसके क्या गुण और उपयोग हैं, वह जानते हैं; पर एक ही क़िस्म की निरंतर बकवाद से वह वहत घव-राते हैं; दो रोज, चार रोज, दस रोज तक ज्यादा-से-ज्यादा वह लड़कों को पढ़ा दे सकते हैं। पुलिस पीछा किए थी, घर-वाले सर खाए थे, चले आए। एक नया अनुभव होगा। फिर विजय की कथा भी कम दिलचस्प नहीं।—एक रोज़ की शोभा इतिहास के कितने रंजक पृष्ठों के पश्चात् छिपी होगी ! पुनः, जीवन के नैश मुहर्त में एक ही स्तेह की किरण से खिले कैरव और चंद्र के बंधुत्व की तरह विजय और अजित परस्पर हिले-मिले—िकसी राहु के छंद से बदन जब तक तमोवृत न होगा, अजित विजय को स्निग्ध-हृदय की अमृत-ज्योत्स्ना से तव तक सींचता रहेगा। अपरंच, जिनके यहाँ की भीख पर उसे काल यापन करना है, उनका ऋण भी वह व्याज-समेत चुका देगा, वह विजय से मैत्री में पीछे कदम रखनेवाला नहीं।

इस प्रकार कल्पना की उघेड़-वुन में वग़ल में झोला लट-

काए स्वामी धर्मानंदजी विजय की ससुराल से दो कोस फ़ासले पर एक गाँव पहुँचे। वगीचे से लकड़ी तोड़कर धुनी जला दी। आग तैयार होने पर बदन में खूव राख मलकर वैठ गए। जगह सुहावनी, पास ही मंदिर और कुआ, लोगों की आमद-रफ्त की काफ़ी गुंजाइश।

धीरे-घीरे वावाजी के पास भक्त किसान खेतों से आ-आकर एकत्र होने लगे। वावाजी ने विना व्यर्थ वाक्य-व्यय े के, पूर्ण धीर-गंभीर मुद्रा से गाँजा मलने को भक्त वृंद के सामने वढ़ा दिया। यथेष्ट लोभ होने पर भी भक्तगण पहले हिचकें। किसी ने कहा—"वावा, आपका प्रसाद तो है, पर कैसे लिया जाय, शाम को हम लोग ठेके से ले आवें, तव आपका प्रसाद लें।"

वावा धर्मानंदजी ने आँखें मूँदकर, नाक सीधे आसमान की तरफ़ उठाकर सिर हिलाया कि यह कथन शास्त्र-संगत नहीं। भनतगण सभिवत चिकत हो तपस्वी बावाजी की विशाल मुद्रा देखते रह गए। धीरे-धीरे सानुनासिक-स्वर वावाजी ने कहा—''वेटा, यह तो भगवत् पर तुम्हारा ही चढ़ाया हुआ प्रसाद है; साधु के पास पैसे कहां ?''

भक्तगण वड़े प्रसन्त हुए। उन्हें ऐसे वावाजी अब तक नहीं मिले थे, जो भक्तों को घर का माल खिला जाते। वड़ी विनय से गाँजे की कली लेकर मलने लगे।

तैयार होने पर वावाजी को भोग लगाने के लिये दिया। वावाजी होश में एक दक्षा खानेवाली तंवाकू जरा-सी खाकर वेहोश हुए थे, फिर नई रोशनी की बत्ती सिगरेट में भी कभी आग नहीं लगाई। वड़े संकोच में पड़े, पर जिरह में न कटने के जवाब पहले से सोच रक्खे थे। पूर्ववत् नक्की स्वर से कहा—"गुरुजी की आज्ञा इस समय कुछ दिनों के लिये दम छोड़ देने की है; वात यह है वेटा कि जो धुआँ मैं मुँह से निकालता हूँ, वह गुरुजी पीते हैं; जो तुम निकालते हो, निकालोगे, वह हम लोग पीते हैं, पिएँगे; आजकल इस चोले को गुरुजी ने अपना अधिकार दे रक्खा है कि अब अपनी गरमी हमें न पिलाओ, दूसरों की गरमी पीना सीखो।"

ऐसे घूम्र-पान की कोई व्याख्या हो भी सकती है, इसकी जाँच पूरी-पूरी कौन करे ? वेचारे किसानों ने चुपचाप विश्वास कर लिया। एक दूसरे को देखते हुए वावा धर्मानंदजी की पुनः आज्ञा मिलने पर सभय पीने लगे। खूब दम कसकर गाँव गए, और सबको एक अजीव वावाजी के पधारने की खबर सुनाई। तारीफ़ में कहा—"वावाजी चिलम नहीं पीते, सवकी चिलम का धुआँ पीते हैं।"

दूसरे ने कहा—"तुम घर में बैठे हुए चिलम पियो, बाबाजीं अपने आसन से धुआँ पी लेंगे।"

तीसरा वोला—"हाँ भाई, पूरे महात्मा हैं, देखो दग-दग कर रहा है चेहरा; लेकिन अभी उमर कोई बहुत जियादा नहीं।"

"तू तो वैल है पूरा ।" पहला वोला—"अरे, साधू की उमर का कुछ हिसाव रहता है ? हम-तू हैं कि पच्चीस साल में वाल पक गए ! महात्मा को ऐसा न कहना चाहिए । अभी कहो, इमारे बावा की बातें कहने लगें ।"

"स्वभाव के बादसाह हैं।" दूसरे ने वड़ाई की।

"बादसाह ! बादसाह भी उनके पास आते हैं, और झिल मारते हैं।" आँखें काढ़कर दूसरे को देखता हुआ पहला बोला।

गाँव के छोटे-वड़े साधारण भलेमानस ऐसे अद्भृत बावाजी के आने की खबर पा भक्ति-भाव से अपना-अपना कार्य छोड़कर मिलने चले।

देखते-देखते चारो ओर से धूनी घेरकर, प्रणाम कर-कर गाँव के सभी वर्णों के लोग नजदीक फ़ासले पर बैठे हुए पूरी भिक्त की नजर से बाबाजी को देखते रहे। इनमें व्रजिक्कार बाबाजी की तरह नवयुवक है, बाबाजी की उम्र की वरावरी वह नहीं कर सकता। सफ़ाई से रहता है। देखकर बाबाजी भी इसी की ओर मन-ही-मन औरों की तरफ़ से ज्यादा खिचे, ऐसी उसकी आजकल की पसंदवाली काट-छाँट। वह दो साल तक काँलेज की हवा भी खा चूका है। वड़े ग़ौर से अँग-रेजी समालोचना की निगाह से बाबाजी को देखने लगा। राख के भीतर बाबाजी की चमकीली तेज आखें देख-देखकर व्रजिकार मुस्करा रहा था, सोच रहा था कि यह आदमी दूसरों का निकाला हुआ धुआँ कैसे पी लेता है?

महात्माजी आगंतुक जनों से परिचय कर कुशल पूछने छगे।

प्रश्न—"यहाँ के कौन जमींदार हैं ?" उत्तर—"तअल्लुक़ेदार मुरलीधर, स्वामीजी !" प्रश्न—"तुम लोगों के सुख-दुख में शरीक तो होते हैं ?"

लोग एक दूसरे का मुँह देखने लगे। फिर स्वामीजी के लिये 'रमता योगी, वहता पानी' का खयाल कर उन्मन हो गाँव के एक पुराने भलेमानस बोले—''हाँ, स्वामीजी, आजकल जैसे और जगहों के राजे रियाया की खबर करते हैं, वैसे वह भी हैं।"

नहीं, दिल का भाव ठीक-ठीक साधु से कहा करो, वह तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के पास तक भेजता है, ओर जैसी उसकी मर्जी होती हैं, तुम्हें बतलाता है। साधु से अपना मतलव छिपाना अपने आपको घोखा देना है। वह, जो ईश्वर का सेवक है, उसके जनों की पहले सेवा करता है।" स्वामीजी ने ओजस्वी शब्दों में लोगों के शंका से दवे हृदय को उभाड़ दिया।

गाँव के लोग, जो अभी तक तिलस्म के उस्ताद की नजर से स्वामीजी को देख रहे थे, समझे, उनके सुख-दुख, विशेषकर उनके दुख की जगह स्वामीजी सेवा का मरहम रखना चाहते हैं। व्रजिकशोर एक बदली हुई भावना से देखने लगा। धर्मानंदजी भी साथ-साथ लोगों के मनोभाव पढ़ते जा रहे हैं। अपने-अपने उद्देश की सिद्धि की सबको धुन होती है, सब उसी गरज से दूसरों के पावंद होते हैं।

स्वामीजी की इननी-सी वात से, पार न देखनेवाले, निरु-

पाय पारावार में पड़े हुए गाँव के लोग साक्षात् ईश्वर के पास प्रार्थना पहुँचानेवाले स्वामीजी को जितने अपनाव से देखने लगे, उसकी वर्णना कोई भी भाषा नहीं कर सकती, साक्षात् सरस्वती वहाँ मौन है। आज तक समर्थ के खिलाफ़ खुलकर एक भी आवाज करने की शक्ति उनमें किसी की न थी, वे नव्वाबी युग से अब तक शक्तिमान् का साथ देकर अपनी ऐहिक आशा पूरी करने आए थे—उनके खिलाफ़ सर उठाने का स्वभाव मर चुका था; आज उनके ठीक प्राणों में एक सहृदय आवाज हुई। गाँव के अच्छे-अच्छे लोग थे—चौंककर एक नया प्रकाश देखा।

"महाराज!" एक बूढ़े, गाँव के सभी जातियों के मान्य भलेमानस ने कहा—"अगर राजा खुद रियाया के माल व इज्जत पर हमला करने लगे, तो फ़रियाद किसके पास करें?"

"इज्जात किसे कहते हैं, जब आप लोग समझेंगे, तब दूसरे लोग भी आपकी इज्जात लेने की हिम्मत न करेंगे।" स्वामीजी ने कहा—"अभी तो एक दूसरे को वेइज्जात करके अपनी इज्जात बढ़ानेवाला हजार वर्ष से एक-सा चला आता हुआ कायदा आप लोग अल्तियार किए बैठे हैं।

लोग कुछ समझे नहीं, समझने की उत्सुक आँखों से देखते रहे।

स्वामीजी फिर बोले—"आप लोग एकं दिन में न सम-झेंगे, क्योंकि ठगने और ठगा जाने की आदत आप लोगों की रग-रग में भर गई है। महाजन, जामींदार, वकील, धर्म, समाज और भाइयों से ठगा जाना आप लोगों का स्वभाव बन गया है। आप लोगों के दिल के आइने में मतलब गाँठने का जो जंग लगा है, वह एक दिन में साफ़ न होगा, और इसिलये अभी माल व इज्जातवाला चेहरा आप लोगों को न दिखेगा। कुछ दिनों वाद कुछ साफ़ होने पर देखिएगा। आप लोग कहें, तो इसके लिये कोशिश की जाय।" लोगों ने समस्वर से सम्मित दी। स्वामीजी ने कुछ समय तक ठहरने का वादा किया। लोगों को इससे वड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन पुनः इस प्रसग पर वातचीत करने के लिये गाँव-भर की जनता को पिछले पहर एकत्र होने को स्वामीजी ने आमंत्रित किया।

सब लोग स्वामीजी का रुख समझकर चलने लगे। व्रज-किशोर को अपने ब्रह्म-ज्ञान का सच्चा अधिकारी समझकर स्थामीजी ने कुछ समय तक रहने के लिये रोका।

उठे हुए लोग कुछ दूर जा आपस में स्वामीजी के अंत-र्यामित्व पर आश्चर्य करने लगे कि व्रजिक्शोरवाला हाल स्वामीजी ने ज़रूर समझ लिया, नहीं तो रोकते क्यों? फिर गाँव के भाग्य की प्रशंसा करने लगे कि ऐसे मौक़े में स्वामीजी का आना ईश्वर की इच्छा का खास मतलव रखता है।

एकांत हो गया। व्रजिकशोर को देखकर स्वामीजी राख के भीतर मुस्किराए। व्रजिकशोर इस अद्भुत तरह की वातें करनेवाले, दूसरों की चिलम का घुआँ पीनेवाले स्वामीजी को शून्य दृष्टि से देखता रहा।

"तुम क्या करते हो ?" स्वामीजी ने पूछा ।

अभी-अभी वेकार हो गया हूँ। इससे पहले तअल्लुक्नेदार मुरलीघर के यहाँ कुछ दिनों नौकर हो गया था।''

"फर?"

"फिर एक दिन किमश्नर साहब इलाक़े से तीस मील दूर हरखा बन में शिकार खेलने आए। मुझे हुकुम हुआ, उनकी रसद, जिनमें मुर्गियाँ भी थीं, वहाँ लेकर जाऊँ।"

"मैं हाउसहोल्ड इस्पेक्टर था। मेरे मातहत जितने वादमी थे, सब हिंदू थे। तअल्लुकेदार साहब के मकान के अंदर किसी मुसलमान की पैठ नहीं, पर मकान से बाहर, हिंदुओं की आँख बचाकर हिंदू-मुसलमान में वह भेद-भाव नहीं रखते। वक्त बहुत थोड़ा था। मुर्गियाँ खरीदकर लानेवाला कोई न मिला। हिंदू-नौकरों ने मुर्गी छूने से पहले नौकरी छोड़ना मंजूर किया। तीन-चार मुसलमान नौकर थे। पर वे वर्गीचे की कोठी में, खास आदिमयों में थे। उन पर सेकेटरी साहब का हुक्म था। कस्वे में एकाएक वेकार मुसलमान न मिला। दस बजेवाली मोटर भी निकल गई। मैं हैरान हो रहा था कि किसी ने तअल्लुकेदार साहव से जड़ दिया कि में साहब की मुर्गियाँ लेकर अभी नहीं गया। अब वक्त पर मुर्गियाँ पहुँच भी नहीं सकती थीं। तअल्लुकेदार साहव ने

मुझे बुलाया, और आग हो गए। रह-रहकर होंठ चबाते, मुट्टियाँ वाँघते और तू-तुकार करते रहे—अवे ब्राह्मण के बच्चे, अगर आदमी नहीं मिले थे, तो तू किस मर्ज़ की दवा था, तू क्यों नहीं ले गया, यह काम तेरा था या मेरा—अवे वोल ?— मैंने जो तार कर दिया कि आपके वास्ते रसद और मुर्गियाँ जा रही हैं, इसका क्या जवाब दूं? मैं इसका क्या जवाब देता ? फिर हुक्म हुआ, इसे कान पकड़कर निकाल दो ।" व्रजिककोर के आँसू आ गए—''फिर इसी तरह निकाल दिया गया। यहाँ मा घर देखती थी, वहाँ बहन, वह व्याह के तीसरे महीने विघवा हो गई है, भोजन पका देती थी। निकाला जाने पर डेरे गया, तो बहन ने कहा, तुम नहीं गए, अच्छा हुआ; माधव की अम्मा कहती थीं, आज रात को ज़र्मीदार के लोग मुझे पकड़ ले जाते। उनके यहाँ ऐसा करना कृष्ठ बुरा नहीं, कोई बड़ी वात नहीं, रोज का काम है। यह गाँव भी उन्हीं से है, स्वामीजी सदा शंका लगी रहती है।" युवक उदास आँखों से स्वामीजी की ओर देखने लगा।

स्वामीजी की पलकों पर दूरतर भविष्य का निकट छाया-पात स्पष्ट था।

दोनो वड़ी देर तक मौन रहे। कितनी कर्णा उन पलकीं पर थी! व्रजिक्शोर को ऐसी मौन सहानुभूति में प्रकट स्नेह आज तक नहीं प्राप्त हुआ। उसने आश्वस्त होकर कहा— "स्वामीजी, समय बहुत हो चुका, चलकर मेरे यहाँ भोजन करने की कृपा कीजिए।"

स्वामीजी सहमत हो, मंदिर में अपने कपड़े रख कमर में एक दूसरा वस्त्र वाँधकर व्रजिक्शोर के साथ चल दिए।

सादर स्वामीजी को बाहर कंवल पर वैठाल, भीतर जा याली लगवाकर बुलाया। हाथ-पैर और मुँह घोकर स्वामीजी भोजन करने वैठे। भ्रम, कभी न करने से याद न रही— स्वामीजी के मुँह की राख घोने के साथ धुल गई। उस कांतिमान् चेहरे को कुछ विस्मय के साथ ब्रजिकशोर देखता रहा।

रसोई में उसकी बहन बीणा थी। अनावृत मुख, शुभ्र कुंद-किलका-सी निष्कलंक, तुषार-हत वाष्प-व्याकुल कमल-नेत्र; किसी चित्रकार ने जैसे करुणा की सोलह साल की तस्वीर खींच दी हो; एक नजर स्वामीजी को देखकर, सभय प्रार्थना से पूर्व भोजन की पूर्ति के लिये तत्पर।

कितनी करणा भारत की झोपड़ी-झोपड़ी में है? स्त्री आँख की पुतली-सी नाजुक है, हमेशा पलकों के दुहरे परदे में वंद रहती है, जब किसी साधारण भी अनिष्ट की संभावना होती है; —मायका और ससुराल, कार्य सबसे सूक्ष्म—केवल दर्शन, पर वह कठोरतम कार्यों का कारण है। संसार की प्रति प्रगति की सुलोचना स्त्री ही नियामिका है—स्वामीजी खाते हुए सोचते रहे—क्या एक बाजू कतर देने पर चिड़िया उड़ सकती है? स्त्रियों की दशा क्या ऐसी ही नहीं कर रक्खी यहाँ के कत्मष में डूवे, धर्म का ठेका कर रखनेवाले लोगों ने? "क्या नाम है इसका?" स्वामीजी ने पूछा।

"वीणा, स्वामीजी," वजिक्शोर ने उत्तर दिया। वीणा सजीव चंचल हो गई। स्वामीजी चुपचाप भोजन कर, हाथे-मुँह घो, बाहर गए।

¥

विजय के प्रयत्न से साधारण जनों की सहानुभूति वादलों के िलन, कटे टुकड़ों की तरह ग्राम्य आकाश घरकर एकत्र होने लगी। शीतल, सत्-समीर के मंद-मंद झों के हृदय का पहला ताप हरने लगे। ऋतु वदल गई। शिक्षा के जल से उनंरा भूमि भीग गई। श्यामल, सजल, मसृण तृण-वाल एक साथ सिर उठाकर पूर्ण प्रीति से लहराने लगे। हवा के साथ वैधकर एक तरफ झुकना पहलेपहल सीखा। ज्यों तृण-संकुलता बढ़ने लगी, स्थानीय पशु-वृत्ति उसे चरकर जीवन की पृष्टि के लिये त्यों-त्यों प्रवलतर, उच्छू खल हो चली।

देहात के जमींदार लोग किसानों का यह संगठित शिक्षाकम देखकर घवराए। प्रकाश मिलने पर स्वभावतः लोगों को
अँधेरे की स्थिति, दुःख आदि मालूम हो जाते हैं, और उनका
पहला वह भय दूर हो जाता है। विजय के ओजस्बी रूप के
भीतर जो शिखा साधारण जनों को दिखी, वह इतनी उज्ज्वल
पहले किसी के भीतर न दिखी थी, इसलिये देहात के लोग
आज तक आत्म-परिचय-वंचित रह गए थे; और, ज्यों-ज्यों
उन्हें अपने हुदय की ज्योतिर्मयी महिमा-मूर्ति से परिचय मिलने

लगा, और सबको एक ही जग-विटप के मनुष्य सुमन होने का ज्ञान-सूत्र प्राप्त हुआ; उसका पूर्वरूप, जिसमें वह जमींदार के क्रीतदास, ब्राह्मणों के चिर-सेवक और अपने एक दूसरे भाई पर प्रहार करने को उद्यत, पुलिस के हाथ के हथियार थे, बद-लने लगा; जमींदारों, ब्राह्मणों और पुलिस के कांस्टेविलों-चौकीदारों की त्यों-त्यों त्योरियाँ चढने लगीं।

यदि ताल की मछलियाँ जाल से निकल जाने की कोशिश करें, तो घीवर लोग सारा जल सींचकर उन्हें पकड़ेंगे, यह प्राकृतिक नियम है । विजय के कृत्यों से विजित ज़मींदार और कुछ और-और लोग इसी प्रकार पहले जाल डालकर फिर जल सींचने का उद्योग करने लगे। पहले, जब जवानी डाँट-फटकार वेकार हुई, तो बड़े साहब के यहाँ विजय के नाम किसानों को बरगलाने की अजियाँ देने लगे; कुछ समय तक इसवा कुछ असर न होता हुआ देखकर क़ानूनी चालों से किसानों को किश्ती मात करने पर तुले। पीछे पुलिस और स्थानीय प्रतिष्ठित ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थों का बल था, जो गोल पेंदेवाले लोटे की तरह सब तरफ़ लुढ़कते हैं; जरा इशारा चाहिए; उनका भरा हैजल ढल जाता है, इसकी उन्हें परवा नहीं; वे खाली रहकर ज्यादा ठनकना चाहते हैं-आवाज-आवाज पर बोलना।

विजय का दीन-दुखियों में बल था, यद्यपि दिल से उसे सभी मानते थे। दीन जनों में सामाजिक और व्यावहारिक कमजोरियाँ-ही-कमजोरियाँ रहती हैं। पड़ोस के जमींदारों ने

यहीं से अपनी कामयाबी की नींब 'डालना शुरू किया । ग़रीब होने के कारण अधिकांश किसान गाँव और पड़ोस के महा-जनों के कर्जदार थे। किसी-किसी का लगान भी वाकी था। जमींदार लोग किसानों की अवस्था जानते थे कि ग़रीव हैं, कुछ दे नहीं सकते। अगर दावा कर देंगे, तो रुपए कुछ और अदालत में व्यर्थ खर्च होंगे, और वसूल कुछ न होगा । इस-लिये अगली फ़सल तक धैर्य रखते थे, और फ़सल होने पर कुल वकाया और हाल का जो कुछ होता था, वसूल कर लेते ्र<sup>थे</sup>। अगर किसान किसी महाजन का भी क़र्ज़दार हुआ, तो उसकी रास की लाश पर श्वान और गीध की, अपनी-अपनी सुविधानुसार, झपट होती थी, एक दूसरे की आँख बचाकर नोच लेते थे। पर अब की मिलकर देहात की सामाजिक और जमींदारी प्रतिष्ठा क़ायम करने के स्वार्थ की गंध से रोचक निश्चल उद्देश से जमींदार और महाजनों ने किसानों को तंग करने की सोची। किसानों का सबसे वड़ा क़सूर यह है कि वे पहले की तरह नहीं डरते; लगान के अलावा वाजिब-उल्-अर्जु से अधिक जो रक्तम और परिश्रम किसानों से लिया जाता -था—हली, भूसा, रस, पुआल, सिचाई का काम आदि, अव नहीं देते; और ऐसा देखते हैं, जैसे परम मित्र हों।

दबे हुए जो होते हैं, दबाना उनका स्वभाव वन जाता है। और जब न दबनेवाली वृत्ति बढ़ती है, तब दबानेवाली वृत्ति भी अपनी उसी शक्ति से बढ़ती रहती है। फिर जिसमें शक्ति अधिक हुई, उसकी विजय हुई। जमींदारों ने अपने एक बड़े

स्वार्थ की रक्षा के लिये 'अर्घ तर्जीहं बुध सर्वस जाता' वाली नीति पकड़ी। वसूल करने के अभिप्राय से नहीं, तंग करने के विचार से बाक़ी लगान का दावा दायर कर दिया । आस-पास के चुन-चुनकर ग़रीव किसान लिए गए। सम्मन जारी हुए, पर जिन-जिनके नाम आए, उन्हें पता भी न चला, और सम्मन तामील हो गए। किसी में लिखा गया, सम्मन नहीं लेता, भग गया । साथ दो गवाह् भी हो गए । किसी में लिखा गया, घर से वाहर नहीं निकलता, घर में है, इसिलये दरवाजो पर सम्मन चस्पाँ कर दिया। दो गवाहों के दस्तखत। इसके बाद एकाएक पास-पड़ोस के उन गाँवों में, उन्हीं-उन्हीं किसानों के नाम वारंट । सव पकड़कर बैठाए गए । गाँवों में खलवली मच गई । स्त्रियाँ ऊँचे, करुण स्वर से स्वामीजी के नाश के लिये हाथ उठाकर ईश्वर से प्रार्थना करती हुई रोने लगीं। कोई विलाप करती हुई अपने महाजन के पास दौड़ी, कोई गाँव के प्रतिष्ठित धनी सज्जन ब्राह्मण-कायस्थ के मकान की तरफ़ चली। कोई ज़र्मी-दार के पैरों पड़ने लगी। कोई जमानत के लिये चाहिए, नहीं तो सीधे हवालात वंद किए जायँगे। किसानों में किसी की हैसियत ऐसी नहीं, जिसकी जमानत मंजूर हो। चारो तरफ से सधा काम, सरकार के लोग, जामींदार, महाजन, सव सबे। वेचारे खेत जोतनेवाले सीघे किसान, अदालत और पुलिस के नाम से डरनेवाले, हवालात के ताप से सूख गए। लगान वाक़ी या ही, अदालत में झूठ कैसे कहेंगे; जमींदार के काग़जात झूठ नहीं हो सकते। सरकार का लगान बाक़ी है,

इसलिये सजा जरूर होगी। ईश्वर पर विश्वास रखकर, विश्वास के वल पर अनहोनी को सब प्रकार सिद्ध करने की जिनकी आदत है, उनके लिये हवालात के बाद सज़ा तक की कल्पना कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। जब लोगों ने सोचा कि पता नहीं, कितने दिनों तक हवालात में वंद रहना पड़ेगा, और वहाँ भंगी का वनाया भोजन भी करना पड़ता है, नहीं तो कोड़े पड़ते हैं, अगर सजा हो गई, तो लडके-वच्चे मर जायँगे, दीन-दुनिया दोनो तरफ़ से गए, लौटकर रोटी देनी पड़ेगी, तब चिरकाल की संचित अपनी प्थारी कायरता के मुख की याद कर-कर जमींदार से जुदा होने का अपराध पूरे मन से स्वीकार कर, वालकों की तरह फूट-फूटकर रोने लगे। गाँव के महाजनों ने जमानत देने से इनकार कर दिया। हर गाँव से एक-एक, दो-दो आदमी स्वामीजी के पास मदद कें लिये आए, और अपने दुख का वयान कर रोने लगे । विजय ने सवको समझाकर कहा कि हवालात सबको चले जाने के लिये कहो, पेशी के दिन और-और लोगों को लेकर हम आते हैं, हवालात में फाँसी नहीं हो रही, और अपने हक्त के लिये और सत्य के लिये छड़ रहे हो, डरो मत, पर इसका लोगों परकुछ प्रभाव न पड़ा। क्योंकि हरी न देने में अपना फ़ायदा किसानों को देख पड़ा था, अब नुक्रसान सामने है । स्त्रियाँ तथा और-और किसानों के भाई-बंधु समस्वर से कहने लगे, हमें इसी स्वामी ने चौपट कर दिया, हमें तो अपने जमींदार के राज में सुख है। हाथ जोड़कर सब प्रार्थना करने लगे, अब की कसूर माफ़

कर दिया जाय मालिक, अब कान पकड़ते हैं, ऐसा काम कभी न करेंगे—तुम जो राह निकालोगे, उसी से चलेंगे, पर किसी की न सुनी गई। चपरासी, कांस्टेबिल, जमींदार और कुछ हर गाँव के प्रतिष्ठित लोग गिरफ्तार किसानों को लेकर थाने की तरफ़ चले। कुहराम मच गया। रोती-विलखती, अपने जमींदार के पैरों पड़ती हुई, धूलि-धूसर किसानों की स्त्रियाँ भी गाँव की हुदं तक आई, और एक जगह पछाड़ खाकर ऊँचे स्वर से वार-वार करुणा-मिश्रित प्रार्थना करने लगीं।

किसी की एक न सुनी गई। सब थाने हाजिर किए गए। हवालात की तरफ़ देखकर बड़े दुख से उभड़-उभड़कर सब रोने लगे। हाथ जोड़कर बार-बार अपने-अपने जमींदार से कृपा की भीख चाहने लगे। उन्हें हर तरह हारे हुए देखकर, उनसे यह मंजूर करा कि कभी अब स्वामोजी को कोई एक मुट्टी भीख न देगा, जो पास बैठेगा, उसे जुर्माना पाँच रुपया देना होगा, मुक़दमा दायर करने में जो कुछ खर्च हुआ, उसका दूना लिखकर, उस पर अँगूठा-निशान और साथवाले पड़ोस तथा गाँव के महाजनों की गवाही करा जमींदारों ने उन्हीं से किसानों की जमानत भी लिखा दी। सब लोग जैसे यम के फंदे से छूटे।

दूसरे ही दिन थानेदार साहब सदल-वल आ धमके, और स्वामीजी को गिरफ्तार कर लिया। जमींदारों ने ऐसा ही माया-जाल रचा था। स्वामीजी का चालान हो गया, सुनकर रहे-सहे लोगों की हिम्मत भी पस्त हो गई। गाँव-गाँव यह आतंक

फैल गया। गाँवों में जो साधारण-से पढ़े-लिखे लोग किसान-बालकों को पढ़ानेवाले मास्टर थे, गाँव छोड़कर शहर भाग गए। बालकों ने भी पाठशाला जाना बंद कर दिया। जमींदार और महाजन लोग रास्ते में मिलने पर आँख दवाकर हँसने लगे।

स्वामीजी का जिला-जेल चालान कर दिया गया। अदा-लत में यानेदार को शहादत पेश करने की तारीख मिली। मुक़द्मा राजद्रोह पर था। थानेदार कृपानाथ के गाँव मदद के लिये आए। जितने किसान स्वामीजी के भक्त थे, सबको कृपा-नाथ ने बुलवाया, और थानेदार की तरफ़ से साक्ष्य के लिये जाने को कहा। दूसरे गाँव के भी किसान लिए गए। किसी में यह हिम्मत न थी, जो गवाही देने से इनकार कर देता, फिर थानेदार साहब ने अपनी इच्छा के अनुसार सबको सिखला दिया कि यह-यह कहना।

पेशी के दिन विजय ने देखा, बुधुवा पहला गवाह है। तरह-तरह की वातों से 'एक सद्विष्ठाः बहुधा वदंति' यह उक्ति राज-ब्रोह के संबंध में सबने सावित की। विजय की आँखों से आँसू वह चले, किसानों की दशा के विचार से। विचारक को मालूम हुआ, स्वामीजी को कुछ नहीं कहना; तब एक साल की सजा कर दी। किसान अपनी पूर्व स्थित में दाखिल हो गए।

कुछ दिनों वाद, हृदय का उत्सुक उत्स विजय के सुख-पुर की ओर बोभा के रहस्य-समुद्र से मिलने के लिये अजित की भीतर से घकेलने लगा । अजित का जैसा कौतुक-प्रिय पहले से स्वभाव था, वह कल्पना-नोक में लीन, मित्र के शून्य हृदय की शोभा को, किसी एक चिह्न के सहारे प्रयत्न पर युगों की लुप्त श्री के अन्वेपक की तरह, पत्र-मात्र के आशय से खोजने के लिये चला । अज्ञान, भ्रम, कल्पना, उपकथन तथा घटनाओं की कितनी मिट्टी के नीचे ऐसे पत्र की सुहृत् लेखिका अपनी चिर निर्मल घवल धौत शोभा लिए रत्न-प्रभा की तरह, अथाह जल-तल में शुक्ति की तरुण मुक्ता-सी, अपने जीवनोद्देश पर यह शेप-पत्र-पुष्पार्पण कर पतझड़ के समय दारु-देह की अदृश्य सुमनाविल की तरह रूप-भार-सुरभिवाली यह निरुपमा कहाँ छिपी होगी ? यदि ताप से दह-दहकर क्षीण-से-क्षीणतर होती हुई अपने हो प्रिय-पद-चिह्न में लीन हो गई हो, तो ? उसे में कहाँ खोजूँगा ? इस प्रकार अनेकानेक काल्पनिक रूप गढ़ता-विगाड़ता हुआ, प्रगतिशील जीवन-यान के मानसिक उघेड़-बुन में पड़े हुए पथिक की तरह पथ पार करता हुआ, अपने उसी वेश में वह विजय की ससुराल के प्रांत-भाग के एक प्रांतर में पहुँचा, और एक पेड़ के नीचे, रास्ते के किनारे, कुछ लकड़ी एकत्र कर, धुनी रमाकर घ्यान में बैठ गया।

एक स्त्री सिर पर एक भार रक्खे आती हुई देख पड़ी। सजग हो, आसन मारकर साधु ने पलकों मूंद लीं। खुली, उस -रीली उस काफ़ी लंबी-चौड़ी भूमि के वाद विश्राम करने की यहीं एक सुखद छाँह थी। तव तक काफ़ी जाड़ा नहीं पड़ रहा था। साधु को देखकर मनहारिन की आखों का कौतुक वदल गया। यक भी चुकी थी। अपना हल्का भार उतारकर, तृष्ति की लंबी साँस छोड़कर बैठ गई। बाबाजी से अपने फ़ायदे-वाली वार्ते सोचने लगी । वाजार के लोग, चाहे जहर के हों या देहात के, स्वभावत: ख़बर प्राप्त करने के इच्छुक, कौतूहली होते हैं । कोई नई ख़बर बावाजी से मिल जाय, जैसी अवसर सायुओं से अब तक उसे मिलती रही है, तो घर-घर सुनाती हुई, स्त्रियों को उभाड़कर, आशा में वाँघकर अपना माल ज्यादा वेच सकेगी। मुमिकन, कोई पुरस्कारवाली बात वावाजी से मिल जाय, इस ग़रज से कुछ विश्राम कर, उठकर, वाबाजी के पास जा, हाथ जोड़कर दंडवत् की। आँखों में हॅसती रही । वह बहुत बार बाबाजियों से मिल चुकी है । वे भिन्त-भिन्न अनेक रूपों से उसके सामने आ चुके हैं। उनमें इंद्रजाल का भंडार, ऐयाज्ञी के गुप्त रहस्य, लड़के होने के उपाय, चोर-डाकुओं के पते, वशीकरण-मंत्र और विवाता से न हो सकनेवाली कितनी ही घटनाओं का संघटन प्रत्यक्ष कर

चुकी है-जैसे किसी स्त्री के प्रेमी को, जो हज़ार मील दूर परदेस में कार्य-वश रहता है, रात ही-भर में प्रेमिका की खबर दे आना, जो अपढ़ है, और सुयोग न मिलने के कारण पत्र लिखवाने से लाचार; ऐसा ही किसी पुरुष की ओर से पर्दे के सात पर्त के भीतर रहनेवाली स्त्री के लिये करना; मंत्र-शक्ति से भरी हुई राख हाथ में छेकर नाम के साथ फूँक देन पर लाख योजन दूर बैठे हुए दुश्मन का उसी वक्त खात्मा हो जाना; दी हुई रोली का तिलक लगाकर चलने से दूसरों का तिलकवाले को न देख पाना; वावाजी का दिया हुआ कंकड़ सिर पर रख, साफ़ा वाँधकर जाने से मुक़द्मा जीत जाना आदि-आदि । जहाँ मुश्किल मुक़ाम देखते थे, वहाँ बाबाजी लोग अनुपान एसे बतला देते थे, जो उसके सीधे उपाय के ही अनुसार टेढ़े होते थे। अतः फल न होने पर अविश्वास करने का कारण न रह जाता था । वशीकरण आदि पर तो मनहा-रिन को स्वयं विश्वास है। क्योंकि शोभा पर उसने इसका प्रयोग एक वाबाजी से कराया था, और उसके मा-बाप इसी के बाद मरे थे, और वह हाथ भी आ गई थी। पर चूँकि, वावाजी के कहने के अनुसार, हाथ आने के दूसरे दिन गाँव से न हटाई गई, इसलिये दूसरे के साथ चली गई, मंत्र की शक्ति उसे दूसरी राह से निकाल ले गई; क्योंकि उसे निकल जाना ही थां!

कौतुक से मिली भक्ति से ज्यों ही उस स्वार्थ की पुतली को सामने झुकते हुए अजित ने देखा, त्यों ही आँखें मूँदकर, अपना प्रभाव डालने दे उद्देश से, जोर से बोला—''दूर हो, दूर हो, मैं नहीं बचा सकता तुझे !''

मनहारिन के होश उड़ गए। जितने पाप उसने किए थे, छाया-चित्रों की तरह उनकी तस्वीरें आँख के सामने सजीव होकर तरह-तरह की विकृत आकृतियों से उसे डराने लगीं, और उसने सोचा कि मेरे पापों का हाज वाबाजी को मालूम हो गया। उसका तमाम जीवन पाप करते-करते बीता है। अजित भी उसकी मुरझाई श्री एक वार देखकर, पलकें बंद किए, अपनी ताक में, चुपचाप बँठा रहा।

"क्यों बाबाजी, क्या देख रहे हैं आप ?"

"तू क्या नहीं जानती कि क्या देख रहे हैं? फल देख रहे हैं, जो अब तू भुगतेगी।"

अजित को फल-फूल का कुछ भी हाल मालूमन था। पर आदमी के पुतले में वासना के फूलों से भोग के कड़ वे फल लगते हैं, इसका अनुमोदन कितावों में उसे मिल चुका था, और उदाहरण भी अपनी ही आँखों कई प्रत्यक्ष कर चुका था। कानपुर के सरसैया-घाटवाले रास्ते के दोनों ओर जो साधु वैठ रहते हैं, उनमें एक के पास उसको एक मित्र गया था। साधु के पास प्रणाम करने के लिये जो जायगा, वह जरूर पापी होगा; अपने एक या अनेक कृत पापों के स्मरण से जव उसे चैन नहीं पड़ती, तब वह साधु की तरफ़ दौड़ता है कि प्रणाम करके अपने पाप का बोझ दूसरे पर लाद दे। साधु इस तत्त्व को खूब समझते हैं। उस मित्र को उस साधु ने फटकारा,

तो उसने सारा किस्सा वयान कर दिया और ऊपर से पूजा भी चढ़ाई। अजित को एक हाल और मालूम था। एक डॉक्टर थे। वह आध्यात्मिक चिकित्सा करते थे। लखनऊ में रहते थे । आघ्यात्मिक चिकित्सा का नाम सुनकर अधिक-से-अधिक लोग उनके बँगले पर आने लगे। डॉक्टर को रोग वतलाना धर्म है। और, पीड़ा के प्रशमन के लिये स्वभावतः रोगी उस समय सारल्य की मूर्ति वन जाता है। इस तरह, कुछ दिन आघ्यात्मिक चिकित्सा करने के बाद, डॉक्टर साहव ने संसार के रोगियों की संख्या में मालूम कर लिया कि एक विशेष रोगवाले प्रतिशत सत्तर से अधिक हैं। फिर तो डॉक्टर साहब सिर्फ़ चेहरा देखकर ही रोग के लक्षण वतलाने लगे। उनके उसी खास रोग के कोठे में जब सैकड़ा सत्तर आदमी पड़ते हैं, तब केवल चेहरे से रोग की पहचान कर रोग के साथ लोगों के चरित्र की कथा कहने लगे, और डॉक्टर साहव को आसानी से सैकड़ा सत्तर नंबर मिलने लगे। बड़ा नाम हुआ। पर डॉक्टर साहब को यह ख़याल न रहा कि उनकी यह चारित्रिक पहचान केवल लखनऊवालों पर ज्यादातर पूरी उतरती है, अब नाम फैल गया है, और बाहर से भी लोग आने लगे हैं, जो ऐसे मर्ज में मुन्तिला अक्सर नहीं होते। लिहाजा उन्होंने वड़ी भारी गलती की। देहात से एक सूवेदार साहव आए। उम्र चालीस साल, खासे तगड़े-पट्ठे, पर बदन में एकाएक पारा फूट आय़ा था, जिसके दाग चेहरे पर भी जाहिर थे। डॉक्टर साहब धाक

जमाने के इरादे से चेहरा देखते ही गालियाँ देने लगे। सूबे-दार साहव ने सोचा, यह जायद आध्यात्मिक चिकित्सा-प्रणाली के अनुसार डॉक्टर साहव मेरे रोग को गालियाँ दे रहे हैं, जैसे किसी के सिर ब्रह्मराक्षस आने पर लोग उस आदमी से नहीं, ब्रह्मराक्षस से बातें करते हैं। पर जब सूबेदार साहब को ही वह कहने लगे—''तूने ऐसा (संबंध-विशेष का उल्लेख कर) किया है, बड़ा नीच है, आदि-आदि", तव सूवेदार साहब की समझ में वात आई कि यह रोग पर नहीं, मेरे ही झूठ इति-हास पर व्याख्यान हो रहा है । बस, डॉक्टर साहब को देहाती सूवेदार साहब ने उल्टा सिर के बल खड़ा कर दिया, और अपने चार सेरवाले चमरौधे उपानहों से चाँद गंजी कर दी; फिर मेडिकल कॉलेज रोग की परीक्षा करवाने चल दिए । वहाँ डॉक्टर की पूछ-ताछ से मालूम हुआ, सूबेदार साहब के पिता को यह रोग था, और सूबेदार साहब के पैदा होने से पहले इसके बीज उनमें आ चुके थे।

अजित इसीलिये चारो ओर से चौकस है। किसी प्रकार भी मनहारिन के मन में कुछ झूठ की शंका हुई कि यहाँ उसके चारो ओर अथाह गहराई हो जायगी, किर बुद्धि की बल्ली नहीं लग सकती, कुहरे में प्रकाश की तरह सत्य रहस्य उसकी अपनी पृथ्वी से दूर ही रहेगा।

वावाजी को एक समझ लेनेवाली आवाज पर चुपचाप वैठा हुआ देख मनहारिन ने समझा, वाबाजी जरूर सब कुछ समझ गए। यह दूसरों से कह देंगे, तो लोग मुझे जीती गाड़ देंगे, और अगर मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई होती होगी या कोई खुदाई मार पड़नेवाली है, तो उसे भी यह देख चुके होंगे, नहीं तो ऐसा क्यों कहते ? यह जरूर कोई सच्चे साधु हैं, कैसा चेहरा जगमगा रहा है। जो होना है, उसके बचाव के लिये इन्हों की शरण क्यों न लुं?

ऐसा निश्चय कर बड़ी भक्ति से उसने प्रणाम किया, और हाथ जोड़े हुए खड़ी रही ।

अजित समझ गया कि यहाँ दाल में काला अवश्य है, और पेंचदार शब्दों में फिर कहा—"अगर साधुओं से भी छिपाना है, तो हाथ जोड़कर खड़ी क्यों हो ? जाओ। जब तक आ नहीं पड़ती, तब तक आदमी की पुतली नहीं समझना चाहती।"

मनहारिन को ऐसा जान पड़ा कि अब कुछ हुआ ही चाहता है। घबराकर बोली—"महाराज, पेट पापी चाहे जो करा ले, थोड़ा है। अब आप ही मुझे बचानेवाले हैं।"

पूरा विश्वास हो जाने पर कि यह कुछ या बहुत हद तक वदमाश जरूर है, उस पर अपनी दूसरी दूरदिशता का प्रभाव डालने के उद्देश से गंभीर हो अजित ने दूसरी भविष्यवाणी की, जिस तरह की विजय से सुनकर वहाँ के जिलेदार पर उसकी घारणा वँघ गई थी—"इस गाँव का जिलेदार, उफ़्! कितना टेढ़ा आदमी है! समझता है, उसका मतलव कोई नहीं जानता। अरे वच्चे, तू ईश्वर की आंखों में घूल झोंकेगा? उसके वंदे सब कुछ जानते हैं। एक पहर से लगातार उसके

भूतों से लड़ रहा हूँ, विना भूतों को उतार दिए साधु गाँव में भिक्षा लेने कैसे जाय ? पर भूत नहीं उतर रहे। उसके दिल में तो कहीं रत्ती-भर भलाई का ठौर ही नहीं, इसलिये भूत छोड़ भी नहीं रहे!"

अजित आप-ही-आप जोर से खिलखिलाकर हँसा— "तुम्हारे भूत सब बयान कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी किया! अच्छा, यह भी हुआ!"

यह कह्कर मुस्किराती आँखों से मनहारिन की तरफ़ देखा। उसको जिलेदार पर होनेवाली वातें सुनकर काठ मार गया था। उसके अपने भी पाप जिलेदार के साथ किए हुए याद आ रहे थे। स्वामीजी जान गए। समझकर उनके देखने के साथ वोली—"इसी ने मुझसे कहा था महाराज, और रूपए का लालच दिया था कि पच्चीस रूपए दूँगा, अगर शोभा को ला दे। वड़ा वदमाश है, उसके बाप की चार-पाँच हजार की रक़म घर में डाल ली। उसे भी विगाड़ देता, पर वह ख़ुद कहीं चली गई। वड़ी नेक, वड़ी भोली लड़की थी महाराज! और, पता नहीं, कहीं इसी ने मारकर डाल दिया हो, पर लोग कहते हैं, किसी के साथ भग गई।"

सिर हिलाकर स्वामीजी ने कहा—''वात तू ठीक कहती हैं।''

महाराज का मन पा, उनकी कृपा से अपने बचाव की पूरी आज्ञा कर, आप-ही-आप उच्छ्वसित हो मनहारिन कहने लगी—"महाराज, इस गाँव का ताल्लुकेदार, कौन नाम ले मुए का—चार रोज खाना न मिले, पक्का वदमाश है। वहीं यह सब कराता है, उसी के लिये वेचारी को घर छोंड़कर भागना पड़ा।" कहकर एकाएक करुण स्वर से रोने लगी, फिर आप ही आँसू पोछकर कहा—"और रामलोचन की वेटी तो या अल्लाह! ऐसी गई, जैसे किसी को पता भी न हो।"

"अच्छा, अव तू जा, कल मिलना, मैं शाम तक उसके भूतों को दो रोज के लिये मना लूँगा।" कहकर स्वामीजी ने पलकों मूँद ली। मनहारिन उनकी प्रसन्नता से खुश हो, अपनी टोकरी सिर पर रख, गाँव की ओर चली।

मनहारिन के पैर तेज उठने लगे। सोचने लगी—कव गाँव पहुँचूँ, कव महादेव मिले। अपनी ओर से निश्चित हो गई थी कि खुदाई मार वावाजी टाल ही देंगे, दूसरों के लिये कौतुक वढ़ा। महादेव से वह नाराज थी। महादेव उससे काम भी निकालता था, और शेखी भी वघारता था, जैसे उसका मालिक हो। शोभा के मामले में पच्चीस रुपए देने को कहा था, सिफं दो दिए थे, और एहसान भी नहीं माना, कहा कि यह सब तो मैंने खुद किया है, तुझे इसलिये दो रुपए देता हूँ कि तू बुरा न माने। अव वही महादेव अपने पाप के फंदे में फँसा है। देखूँ जरा, क्या कर रहा है। अल्लाह की क्सम, जो कभी वावाजी का नाम वताऊँ। ले अब मजा, और देखती हूँ, कौन तुझे अच्छा किए देता है।

सोचती हुई मनहारिन गाँव के भीतर आई। निकास पर ही जिलेदार महादेवप्रसाद का मुकाम, जमींदार का डेरा, मिला। चौपाल में चारपाई पर पड़े महादेवप्रसाद कराह रहे हैं। तीन-चार रोज से कमर में सख्त दर्द है। कुछ बुखार भी है। चार-पाई के एक बगल कच्ची मिट्टी के गमले में कंडे की आग सुलग रही है, थूहड़ और मदार के कुछ पत्ते इधर-उधर पड़े हैं, जैसे सेंक हो रहा था, और ये पत्ते वाँधने के काम से लाए गए थे। तीन-चार साल पहले एक बेवा की अटारी से रात को कूदने से कमर में इन्हें चोट आ गई थी, अव एकाएक उभर आई है।

महादेव का कराहना सुनकर मनहारिन बड़ी खुश हुई, और बाबाजी पर उसे पूरा विश्वास और अचल भक्ति हो गई। "अरे जिलेदार साहव!" चारगाई के नजदीक आ आवाज दी, "क्या हो गया है आपको ?आज पाँचवें दिन मुझे इस गाँव फेरी डालने का मौका मिला है, उस रोज तो आप अच्छे थे!"

''अरे भाई, मर रहा हूँ, और क्या कहूँ।'' काँखते हुए महादेवप्रसाद ने कहा।

मनहारिन ने टोकरी वहीं उतारकर रख दी। इधर-उधर देखा, कोई न देख पड़ा। पास जाकर धीमे स्वर से कहा—
"यह और कुछ नहीं, तुम्हारे ऊपर भूत सवार हैं। गाँव के किनारे एक बावाजी बैठे उन भूतों से लड़ रहे हैं। कहते हैं— ये सब पापवाले भूत हैं। महादेवप्रसाद के सब हाल बयान कर रहे हैं, और वह जो कुछ कहते हैं, हर्फ़-हर्फ़ सच्चा है। अभी तुम्हें देखा नहीं, पर सारा हाल बयान कर रहे हैं। और, एक ही का हाल नहीं, सबका, चाहे जो जाय। मुझसे कहने लगे, मनहारिन, तू दिल से बड़ी भली है, तेरे पेट में छल नहीं रहता, महादेव जिलेदार ने तेरे रूपए नहीं दिए, इसका उसे वड़ा बुरा फल मिलेगा।"

पिछले वाक्य से महादेवप्रसाद को आग लग गई। पहले

जैसा विश्वास हुआ था, वैसा ही अविश्वास भी हुआ कि विलक्ष्म क्षण क्षण क्षण कि विलम्प कि कि स्थान के भीतर गया था, उसे आवाज दी। एख वदला हुआ देखकर मनहारिन ने अपनी टोकरी उठाई, और यह कहकर कि आप समझोगे, मैं सच कहती हूँ या झूठ, वहाँ से चल दी।

फिर घर-घर वावाजी के शाम को आने की बात, महादेव के भूतों से लड़ना, मन की बात जान लेना, बहुत पहुँचे हुए फ़क़ीर होना, शोभा का रत्ती-रत्ती पता रखना और सब प्रकार के असंभवों को क्षण-मात्र में संभव कर देना आदि-आदि खूब रँगकर स्त्रियों को सुनाने लगी। वावाजी के दर्शन के लिये तरह-तरह की कामना रखनेवाली स्त्रियों को उद्ग्रीव कर, पूरा विश्वास भरकर शाम से पहले अपने घर चली गई। वावाजी ने दूसरे दिन मिलने के लिये कहा है, इस न नाँघनेवाले उप-देश पर पूरी भितत रखने के कारण दूसरी राह से घर गई। वावाजी से उस रोज़ फिर नहीं मिली।

चार वजे के क़रीव, पिछले पहर, अजित गाँव के भीतर गया। उसे गाँव के कई और लोगों, ने आसन मारकर धूनी के किनारे ध्यान करते हुए देखा था। गाँव में जाकर उन लोगों ने भी महात्माजी के आगमन की चर्चा की। मनहारिन पूरे उद्देग से प्रचार कर ही रही थी। महात्माजी गाँव के किनारे बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, दुपहर बीत गई, उन्हें कुछ भोजन न पहुँचाया जायगा, तो गाँव के लिये हानिकर है, इस विचार के, धर्म को प्राणों से प्रिय समझनेवाले, कुछ लोग दूध, मिठाई और भोजन आदि थाली में सजाकर ले गए, पर स्वामीजी ने गंभीर होकर कहा—"तुम लोगों की सेवा से मैं वहुत प्रसन्त हूँ, मैं दिन को भोजन नहीं करता, शाम को तुम्हारे गाँव जाने पर करूँगा, अभी मैं एक विशेष कार्य में दत्तचित्त हूँ, तुम लोग लौट जाओ।"

लोग प्रणाम कर, स्वामीजी की प्रोज्ज्वल यौवन की शिखा को राख में ढकी हुई कुहरे के भीतर से सूर्य की सुंदरता देख-कर मन-ही-मन प्रशंसा करते हुए चले गए। स्वामीजी के गाँव जान पर लोग उनके दर्शन के लिये एकत्र होने लगे। संध्या के वाद अधूरी आकांक्षावाली स्त्रियों ने मौक़ा मिलने पर दर्शन करेंगी, सोच रक्खा था। मनहारिन के मुँह से जैसी तारीफ़ वे स्वामीजी की सुन चुकी थीं, उन्हें विश्वास हो गया था कि जरा-सी प्रार्थना कभी भी स्वामीजी की कृपा होने पर अधूरी न रह जायगी। जिसके पित को खबर न थी, और जो स्वामीजी से कोई कामना पूरी कर लेना चाहती थी, पित के आते ही स्वामीजी की अनर्गल तारीफ़ कर दर्शन के लिये भेज दिया, और लोगों के आने पर खुद भी जायगी, यह आज्ञा ले ली।

एक तरफ़ गाँव के एक वड़े शिवालय में स्वामीजी ठहरे हुए हैं। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। अस्ताचल चलनेवाले सूर्य की किरणों से शिशिर के शीश पर सुनहला ताज रक्खा हुआ है। खगकुल अपने आवास की डाल पर स्तेह-कलरव द्वारा मातृ-स्वरूपा प्रकृति की रानी की सांध्य वंदना कर रहे हैं। नवीन शस्य और सजल शोभा दिगंत तक फैली हुई मनुष्यों के जीवन की

छोटी-वड़ी कल्पनाओं की तरह पथ्वी की गोद पर लहरा रही है। मधुर मोहक स्वप्न की तरह, मंनुष्य के मन को अपनी स्थितिवाली संकीर्णता से भुला, माया-मरीचिका में दूर—दूरतर ले जाकर सुख और ऐश्वर्य का पूर्ण अधिकारी बना रही है। प्रकृति की इसी प्राकृत अवस्था के कारण आज घोर दू:ख में पड़ा हुआ मनुष्य कल सुख की कल्पना-मात्र से उस भूल जाता है। यहाँ के मनुष्य सब ऐसे ही दिखते हैं। सबके चेहरे पर प्रसन्न संसार की माया, प्रशंसा, तृष्ति ही विराजमान है। करु जो तूफ़ान उठा था, जिसमें जनके भरे हुए कितने ही जहाज डूव गए थे, आज उस क्षति कां कोई चिह्न उनके चेहरे पर नहीं। वे पहले ही जैसे सुखी, निर्दिचत हैं। प्रकृति ने, जिसने बाहर से उनका सव कुछ छीन लिया था, आज भीतर से और वाहरवाली विराट् प्रकृति से, जिसके भोग में सबका बरावर हिस्सा है, उन्हें सभी कुछ दे दिया है-वे अभाव का अनुभव नहीं करते। कितने कष्ट हैं यहाँ, कितनी कमजोरियों से भरा हुआ संसार है यह, पद-पद पर कितनी ठोकरें लग चुकी है, पर सब लोग फिर भी 🦥 समझते हैं-वे अक्षत हैं, वे ऐसे ही रहेंगे; तभी पूरी प्रसन्तता से हँसते हैं, और खूब खुलकर बातचीत करते हैं। वर्षा की बाढ़ की तरह कितने प्रकार के दु:ख-कष्ट उन्हें उच्छ्वसित कर, डुवा-डुवाकर चले गए, पर दुःख-जल के हटने के बाद कुछ ही मिनट में सुखकर फिर वैसे ही ठनकने लगे । साधु-दर्शन के लिये तन-मन-धन से आए हुए इन लोगों के प्रमाद-स्वर में तन, \* मन और घन की ही ग़ुलामी के तार वज रहे हैं। वातें ईश्वर

की करते हैं, पर व्विन संसार की होती है कि हम बड़े मौज़ में हैं—ईश्वर की वातचीत खाते-पीते हुए सुस्ती मनुष्यों का प्रलाप है।

अजित यही सव, चुपचाप वैठा हुआ, सोच रहा था। लोग स्वामीजी की तारीफ़ कर रहे थे कि ज्ञान का क्या कहना है, नहीं तो स्वामीजी की उस्र अभी सन्यास लेनेवाली न थी। साथ-साथ थोड़ी उस्र में योग लेनेवाले शुकदेव, नारद, ध्रुव आदि ऋषियों और तपस्वियों केउदाहरण एक के वाद दूसरा पेश करता जाता, वातचीत का सिलसिला धर्म, इतिहास, योग और दर्शन के भीतर से न टूटता था।

जब अपनी वर्तमान स्थिति, सामाजिक दुर्दशा, राजनीतिक हीनता और धार्मिक पराधीनता पर किसी ने भी प्रश्न न किया, तब घवराकर और अयोग्यों को रत्न-राशि देने पर दुष्पयोग के विचार से उन्हीं की मानसिक स्थिति के अनुकूल अजित उपदेश-मिश्रित वार्ते कहने लगा।

"आजकल गृहस्थों के घर में शुद्ध धान्य नहीं होता, इस-लिये साधु को भोजन से पाप स्पर्श करता है, संस्पर्श दोषवाली कथा तो तुम लोगों को मालूम होगी ?" स्वामीजी ने गंभीरता से कहा।

लोग एक दूसरे की तरफ़ देखने लगे। सुगंध पुष्प में भी कीट होते हैं। वहाँ ऐसा कोई न था, जिसमें किसी प्रकार का भी धब्बा व्यक्तिगत या पारिवारिक न लगा हो; किसी के पिता पर, किसी की माता पर, किसी की वहन पर, किसी के अपने शरीर पर । सब लोग चौकन्ते हो गए, और अपने साथ-साथ दूसरों के चरित्र की चित्रावली देखने लगे, मन में भरे, तक़रार होने पर जिसे गोली की तरह दागते थे। मन प्रशमित हो जाने के कारण सब लोग स्वामीजी की दूरदिशता के क़ायल हो गए।

यद्यपि अजित को लोगों की मुख-मुद्रा से अपने सिद्धांत की सच्चाई मालूम हो गई, फिर भी अकारण उसने इघर को रुख नहीं किया। एक स्थिवर मनुष्य की ओर देखकर पूछा— "आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं?"

"बड़े अच्छे रहते हैं महाराज, आपकी कृपा से कोई दु:ख नहीं।" हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से उसने उत्तर दिया।

''आज यही नम्रता शक्ति-क्षीणता का कारण है।'' मन-ही-मन अजित ने सोचा—''ये अपने दुःखों को कहने से भी घबराते हैं, सहते हुए मर जाना इन्हें स्वीकार है, कितना पतन है यह!''

कुछ इधर-उधर की बातें हुईं। शाम हो गई थी। अजित ने अपने कर्म-कांड में लगने के लिये कहा। लोग उठकर चले।

रात कमशः घनीभूत होने लगी। अजित का दिखाऊ कर्म-कांड पूरा हो गया। संस्पर्श-दोष के विषय पर जैसी बात-चीत स्वामीजी ने की थी, आनेवाले लोगों में से किसी को भी स्वामीजी के लिये भोजन भेजवाने की हिम्मत न हुई। क्योंकि कहीं स्वामीजी ने संस्पर्श-दोषवाला हाल लोगों से वयान कर दिया, तो नाक जड़ से कट जायगी, यद्यपि उनकी नाक

गाँव के वाक़ी सभी लोगों के मन के हाथों कटी ही रहती थी— एक दूसरे की नाक गदोरी पर रखकर दिखाते हुए दूसरे से वात-चीत करते हों—ऐसा भाव रहता था।

यह स्पर्श-दोपवाली व्याख्या स्त्रियों के कान तक न पहुँची था। पहुँचती भी, तां इतना व्यापक अर्थ शायद वे न लगातीं, यद्यपि दूसरों को इस दोप में पतित देखने की वे ही अधिक अम्यस्त थी। इसलिये न लगातीं, क्योंकि उन्हें स्वामीजी से वरदान लेना था।

कुछ रात बीतने पर गाँव से कुछ स्त्रियां स्वामीजी के दर्शनों के लिये चुपचाप गई। जहाँ स्वामीजी टिके हुए थे, वहाँ तक जाने में कोई भयवाली वात न थी। एक पहर से कुछ अधिक रात नक स्वामीजी के पास स्त्रियों की भीड़ रही। उनका चढ़ाव स्वामीजी उन्हीं पत्तलों में, धुनी के एक वगल, रखवाते गए, और राख उठा उठाकर हर प्रार्थना की अचूक दवा के तौर चुपचाप देते रहे। वड़े भिनत-भाव से राख आंचल के छोर में बाँध-बाँधकर स्त्रियां लीटती रहीं।

रात डेढ़ पहर बीत गई। चारो ओर गाँव में सन्नाटा छा गया। लोग घरों में सो गए। अजित भविष्य के छिपे हुए चित्र को कल्पना -शिवत से तपत्वी की तरह प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न कर रहा। पर चारो ओर उसे अंघकार-ही-अंघकार देख पड़ता है। ऐसे समय उसी की कल्पना मानो नारी-रूप प्रहण कर भवत के सामने त्यामा की तरह आकर खड़ी हो गई। स्वच्छ-सफ़ेद वस्त्र में अकेली एक युवती स्त्री को सामने खड़ी हुई देख अजित की नस-नस में रक्त-प्रवाह तेज हो गया। इसका क्या कारण, जो इतनी रात को वह युवतो स्त्री यहाँ आई ? अपने को सँभालकर दृढ़ स्वर से पूछा—"तुम कौन हो ?" युवती धीरे-घीरे बढ़कर उसके निकट आई, और भूमिष्ठ हो प्रणाम किया।

"महाराज, मेरा नाम राधा है।" उठकर, हाथ जोड़कर कहा—"शोभा मेरी दीदी है, जब से गई, उसका पता नहीं मिला। आप नो जानते हैं,मनहारिन मौसी कहती थी। वताइए।"

राधा के कंठ की सहानुभूति से अजित को भालूम हो गया कि यह स्तेह-पीड़ित होकर शोभा का पता मालूम करने आई है।

"तुम्हारी कैसी दीदी है?" स्वामीजी ने पूछा।

राधा सिसक-सिसककर रोती हुई धीरे-थीरे कहने लगी कि वह शोभा के यहाँ टहल करती थी। शोभा के पिता-माता का स्वर्गवास हुआ, उसे महादेव गाँव के तअल्लुक़ेदार के यहाँ घोचे से ले जाना चाहता था। राधा को अपने पित से खबर मिलो, उसने शोभा से कहा। उसी रात को वह गायव हो गई—वगीचे-वगीचे न-जाने कहाँ जाकर छिप गई है। इसके वाद राधा कानपुर कुछ दिन के लिये गई थी, पर वहाँ शोभा का पता न मिलने से जी ऊवा, तो चली आई। यहाँ आने पर उसे मालूम हुआ कि उसके स्वामी उसे लेने के लिये आए थे। एक-एक वात अजित पूछता गया, और राधा कहती और आँसू पोछती गई।

गाँव के बाक़ी सभी लोगों के मन के हाथों कटी ही रहती घी— एक दूसरे की नाक गदोरी पर रसकर दिखाते हुए दूसरे से बात-चीन करते हों—ऐसा भाव रहता था।

यह स्पर्न-दोषवाली ध्यास्या निष्ठयों के फान तक न पहुँची थी। पहुँचती भी, तो इतना ध्यापक अर्थ शायद वे न लगाती, यद्यपि दूसरों को इस दोष में पतित देशने की वे ही अधिक अस्यस्त थी। इसलिये न लगाती, पर्योक्त उन्हें स्वामीजी में वरदान लेना था।

कुछ रात बीतन पर गांव से कुछ स्थियां स्थामीजी के दसेनों के लिये चुपनाप गई। जहां स्थामीजी टिके हुए थे, वहां तक जाने में कोई अयवाली बात न थी। एक पहर से कुछ अधिक रात तक स्थामीजी के पास स्थियों की भीड़ रही। उनका चढ़ाब स्थामीजी उन्हीं पत्तलों में, धूनी के एक बग्रद, रखवाते गए, और राख उठा-उठाकर हर प्राथंना की अचूक दवा के तीर चुपनाप देते रहे। बड़े भित-भाव से राख जांनल के छोर में बांध-बांधकर स्थियां छोटती रहीं।

रात डेढ़ पहर बीत गई। चारो ओर गांव में सन्ताटा छा गया। लोग घरों में सो गए। अजिन भविष्य के छिपे हुए चित्र को कल्पना -शिवत से तपत्वी की तरह प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न कर रहा। पर चारी ओर उसे अंधकार-ही-अंधकार देख पड़ता है। ऐसे समय उसी की कल्पना मानो नारी-रूप प्रहण कर भवत के सामने स्थामा की तरह आकर खड़ी हो गई। स्थच्छ-सफ़ेद वस्त्र में अकेली एक युवती स्त्री की सामने खड़ी हुई देख अजित की नस-नस में रक्त-प्रवाह तेज हो गया। इसका क्या कारण, जो इतनी रात को वह युवती स्त्री यहाँ आई ? अपने को सँभालकर दृढ़ स्वर से पूछा—"तुम कौन हो ?" युवती धीरे-धीरे वढ़कर उसके निकट आई, और भूमिष्ठ हो प्रणाम किया।

"महाराज, मेरा नाम राधा है।" उठकर, हाथ जोड़कर कहा—"शोभा मेरी दीदी है, जब से गई, उसका पता नहीं मिला। आप तो जानते हैं,मनहारिन मौसी कहती थी। बताइए।"

राधा के कंठ की सहानुभूति से अजित को भालूम हो गया कि यह स्नेह-पीड़ित होकर शोभा का पता मालूम करने आई है।

"तुम्हारी कैंसी दीदी है?" स्वामीजी ने पूछा।

राधा सिसक-सिसककर रोती हुई धीरे-धीरे कहने लगी कि वह शोभा के यहाँ टहल करती थी। शोभा के पिता-माता का स्वर्गवास हुआ, उसे महादेव गाँव के तअल्लुक़ेदार के यहाँ धोखे से ले जाना चाहता था। राधा को अपने पित से खबर मिलो, उसने शोभा से कहा। उसी रात को वह गायव हो गई—वग़ीचे-वग़ीचे न-जाने कहाँ जाकर छिप गई है। इसके वाद राधा कानपुर कुछ दिन के लिये गई थी, पर वहाँ शोभा का पता न मिलने से जी ऊवा, तो चली आई। यहाँ आने पर उसे मालूम हुआ कि उसके स्वामी उसे लेने के लिये आए थे। एक-एक बात अजित पूछता गया, और राधा कहती और आँसू पोछती गई।

राधा का ऐसा प्रेम देखकर अजित अपने को छिपा न सका। कहा—"राधा, में संन्यासी नहीं हूँ, तुम्हारी ही तरह शोभा की खोज करनेवाला उसके पति विजय का एक मित्र अजित हूँ। यदि में कभी शोभा का पता लगा सका, तो पहुचान के लिये तुम्हें ले जाऊँगा। यह भेद किसी से जान रहने तक कहना मन। अब मुझे वह बसीचा भी दिखा दो, जिससे होकर शोभा गई थी।"

वह स्वामीजी नहीं, योभा के पति विजय का मित्र अजित है, उसकी योभा दीदी को खोजता हुआ आया है, सुनकर राधा को योभा के मिलने का मुख हुआ। मित्र का मित्र, पुरुष हो या स्त्री, मित्र ही है। कितना स्नेह मिछता है ऐसे मित्र से ! राधा कर्ला-कर्छी से खुछ गई। राजी हो, वाहर-वाहर, गांव के रास्ते छोड़कर वासुदेव वावा के पास अजित को छे चर्छी। कितना सुख एक साथ चलकर उसे मिछ रहा है, अनुभव कर रह जाती है। कई रोज हो गए, स्वामीजी नहीं छौटे। वीणा अपने ऊपर होनेवाले तअल्लुक़ेदार के अत्याचार की रोज शंका करती और वीणा के तार की ही तरह काँप उठती है। असका सहृदय भाई व्रजिकशोर भी उसके लिये सोच में रहता है। विधवा कितनी असहाय और अनावश्यक इस संसार के लिये है। वीणा सोचकर, रोकर, आप ही आँचल में आँसू पोछ लेती है—"क्या विधवा-जैसी दुखी विधाता की दूसरी भी सृष्टि होगी, जो सिखयों में भी खुले प्राणों से वातचीत नहीं कर सकती, भोग-सुखवाले संसार के वीच में रहकर भी भोग-सुख से जिसे विरत रहना पड़ता है, आँख के रहते भी जिसे चिरकाल तक दृष्टि-हीन होकर रहना पड़ता है?"

कैसे दो परस्पर विरोधी संग्राम वीणा के जीवन में छिड़े हैं। एक ओर तो मरुस्थल के पथिक का-सा चित्त सदैव व्याकुल है, दूसरी ओर उसके जीवन की अदृश्य अप्सरा, अपनी सोलहों कलाओं से विकसित, उसके हृदय के तारों को खींच-, खींचकर चढ़ा रही है—प्रति-जीवन की रंग-भूमि में जैसे मृदु चरण उतरकर अपनी वासना-विह्वल नई रागिनी गाया करती है, गाना चाहती है; यह ज्ञान नहीं कि यह विधवा है—इसके उज्ज्वल वस्त्र पर काले छीटे पड़ेंगे—जीवों को साँस-साँस पर पैदा हुई प्राण-प्रियता में बांधकर चिर-अधीन कर रखनेवाली प्रकृति देह की विटपी को वासंतिक पृथुल-पल्लव-भार, सुमना-भरण, सौरभ-मद से भर रही है। मलुख्यों के क़ानून का कोई मूल्य होता, यदि वह पूर्ण के लिये पूर्ण कुछ होता, तो प्रकृति भी उस मर्यादा को मानकर, उसके सामने आँखें झुकाकर चलती। चिरअभ्यास से वँधा वीणा का रुचिर मन भीतर के इस अपार उत्सव में इसीलिये आप-ही-आप सम्मिलित हो जाता है, जब कि यह मन की ही एक स्वतंत्र रचना है, जहाँ वीणा को उसने संसार के यज्ञ में श्रेष्ठ भाग लेने के योग्य वना दिया है।

तव वीणा अपने एकमात्र आश्रय स्वामीजी को सोचकर, उनकी निश्चल-निश्छल सहानुभूति में डूबकर, स्वपन के भीतर जैसे मद-पद-चाप प्रणय में हिलते हृदय से साथ-साथ फिरती हुई स्नेह और सौंदर्य की अपलक आंखों से देखती रहती है। स्वामीजी को वह क्यों प्यार करती है, वह नहीं जानती; वह प्यार करती है, किसी से कह नहीं सकती; प्यार न करे, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामीजी के हृदय में उसके लिये क्यों सहानुभूति पैदा हुई ?—वह विधवा है, इसलिये उसका स्वामी उसकी दृष्टि से सदा के लिये ओझल हो गया है—वह कृपा की पात्री है, इस कारण; और स्वामीजी मन से उसे फिर विवाह कर सुखी होने की आज्ञा देते हैं—इतनी उदारता उसके लिये जब वह दिखा चुके हैं, तब उसके हृदय के देवता

उनके लिये अनुदार कब होंगे ? जिन्होंने स्वामीजी के भीतर से उसे इतना दिया था, वे ही उसके भीतर से स्वामीजी को इतना दे रहे हैं।

दिन ढलते ढलते खबर मिली कि स्वामीजी आ गए। वीणा दूसरों के अश्रुत मधुर स्वर से वज उठी। व्रजिकशोर स्वामीजी के पास गया।

"कोई नई वात तो नहीं हुई ?" आग्रह से अजित'ने पूछा। "नहीं स्वामीजी, पर जंका है, और कोई तअज्जुब नहीं, जब हो जाय," व्रजिकशोर ने दुर्वल कंठ के श्लथ शब्दों में कहा।

'मैं समझता हूँ, तुम अपनी वहन को लेकर मेरे साथ कानपुर चलो; वहाँ एक मकान तुम्हारे लिये ठीक कर दूँगा, खर्च की चिंता न करो; खर्च मैं देता रहूँगा; पर एक भेद मत खोलना; मैं उन्नाव उत्तरकर, दूसरी गाड़ी से आकर तुम्हें मुसाफ़िरखाने में, सादी पोशाक में, मिलूँगा, वहाँ तुम्हारा बंदो-वस्त ठीक कर मुझे फिर यहीं लौट आना है; पर स्थायी रूप से इस गाँव में न रहूँगा; तुम कुछ और मत सोचो, मैं तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य, तुम्हारा मित्र हूँ। जाओ, आज ही वाली गाड़ी के लिये तैयारी कर लो।"

व्रजिकशोर सूख गया । पूछा—"आपका नाम ?"

"मेरा नाम अजित है; पर किसी से कहना मत।"

वर्जिकशोर चला गया। दूसरे दिन वीणा ने कानपुर-स्टेशन

पर देखा, स्वामीजी स्वामीजी नहीं, एक सुंदर नवयुवक हैं।

वर्षा के घुँघराले, काले-काले दिगंत तक फैंले हुए वाल धीमी-धीमी हवा में लहरा रहे हैं। उसने सारे संसार को सुख के आलिंगन में वाँघ लिया है। प्रसन्त-मुख जड़ और चेतन प्रतिक्षण प्रणय के सुख में तन्मय हैं। पिक्षयों के सहस्रों वरभग निस्तरंग शून्य-सागर को श्रुट्ध कर-कर उसी में तरंगाकार लीन हो रहे हैं। गुच्छों में खुली-अधखुली किरणों की कलियोंसी युवती-तरुणी बालिकाएँ, जगह-जगह हिंडोरों पर झूलती हुई; इसी प्रकार जनता के समुद्र को सुहावन सावन, मल्लार, कजली और वारामासियों से समुद्देल कर रही हैं। सुप्ति के स्वप्न में भारत जगने का दुख भूल गया है।

दिन की इस रात में केवल प्रभाकर जग रहा है। उसी ने इस रूप की मरीचिका को आत्मसमर्पण नहीं किया। अपने कमरे में फ़ांस के विष्लव पर लिखी हुई एक पुस्तक चुपचाप वैठा हुआ पढ़ रहा है। संसार की जन-सत्ता के विचार-विव-र्तनों पर दूर परिणाम तक वहता हुआ चला जाता है।

इसी समय एक वाहक के हाथ एक पत्र मिला। वाहक की चपरास देखकर प्रभाकर समझ गया, पत्र अदालत के किसी हाकिम द्वारा भेजा हुआ हैं। वाहक अपनी किताब में दस्तखत करा, छाता लगाकर, दूसरे पत्र जल्द-जल्द पहुँचाने के उद्देश्य से चला गया। प्रभाकर ने चिट्ठी खोलकर देखी। सह० डिप्टी-किमिश्नर ज्ञानप्रकाशजी ने बुलाया है। घड़ी देखी, साढ़े चार का समय। आज ही पाँच बजे मिलने के लिये बँगले पर बुलाया है। कुछ जल-पान कर अपने साधारण पहनावे में प्रभाकर डिप्टी-किमिश्नर साहव के बँगले के लिये रवाना हो गया।

पहुँचकर देखा, एक तरफ़ कुछ आदमी वेंचों पर वैठे हुए वातचीत कर रहे हैं। सामने काफ़ी बड़ा, कटी हुई हरी घास का मैदान। नौकर टेनिस खेळनेवाला नेट लगा रहे हैं। प्रभा-कर को पहले तो कुछ संकोच हुआ, पर मन को अँगरेजी सम्यता से रँगकर घीरे-धीरे खिळाड़ियों में शरीक होने के लिये, उसी तरफ़ बढ़ा। वहाँ ऐसा कोई न मिळा, जिसकी आजा लेता। पुनः डिप्टी-कमिश्नर साहव के वहीं रहने की संभावना दिल को सुबूत दे रही थी।

जब प्रभाकर वहाँ पहुँचा, तब वहाँ के लोगों की खास वातचीत का तार न टूटा था। दो युवितयाँ और तीन युवक बेंचों पर बैठे थे। कुछ ठहरकर, जैसे अपिरिचित प्रवेश के लिये भीतर तैयार हो रहा हो, जब मौजूद छोगों ने आने का कारण नहीं पूछा, एक तरफ़, छूत से बच-बचाकर बैठ गया। एक बार देखा तो सबने, पर पूछा किसी ने नहीं।

उपस्थित लोगों का चलता प्रसंग न रुका। एक युवती ने

कुछ वेअदव सरल स्वर से पूछा—"हाँ तेज वाबू, गवनंर साहव ने फिर क्या कहा ?" पूछकर आँखों में हॅसती हुई तेज वाबू को देखती रही ।

वाबू तेजनारायण अपने नाम के सार्थक उदात्त स्वरों से, अपनी प्रतिष्ठा के मुख्य प्रचारोहेश को छिपाकर, गौण गवर्नर साहव से मिलनेवाला प्रसंग कह चले—"गवर्नर साहव बड़े प्रेम से मिले। अंगरेजी सुनकर दंग हो गए। तारीफ़ भी दिल खोलकर की। कहा, ऐसी अँगरेजी आप बोलते हैं, उच्चारण, स्वरपात सब इतने ठीक कि विवश होकर कहना पड़ता है कि यह कुइन्स् इँगलिश ( रानी के मुँह की अँगरेजी ) है, और हिंदोस्तानवाले अँगरेजी क्या बोलते हैं, अपनी नाक कटाते हैं। फिर मेरे प्रबंध की तारीफ़ की।"

"आपका प्रबंध कहाँ छपा है ?" युवती ने भोंहें टेड़ी कर परीक्षा के स्वर से पूछा।

"दि न्यू लाइट में।" तेज वाबू ने विनय के गर्व से कहा।
"अच्छा, नाम तो इस अखवार का—अखवार है या
मासिक पत्र?—अभी तक नहीं सुना।" युवती ने उसी तरह
पूछा।

"साप्ताहिक है। हाल ही निकला है। खूव लिखता है।" ''अच्छा, तो यह पत्र भी गवर्नर साहव पढ़ते हैं!" गंभीर हो युवती ने अपनी की चोट छिपा ली।

"हाँ, उनके पास सभी पत्र जाते हैं।" स्वर में तेज वावू अप्रतिभ हो रहे थे। "हाँ, फिर ?" युवती ने उत्साह दिया।

"कहने लगे, बहुत अच्छा प्रबंध आपने लिखा है। आप जैसा धर्म चाहते हैं, आपको चाहिए कि देशो नरेशों में, खासकर राजपूताने में आप इसका प्रचार करें। इससे उनको एक नई रोशनी मिलेगी। वे आधुनिक वन सकों। फिर शिकार की वातचीत हुई। मुझे साथ ही लिए जा रहे थे। मैंने कहा, मैं अपनी बंदूक घर छोड़ आया हूँ, मेरा हाथ उसी में अच्छा सधा है। वंदूकों में मिल्खयाँ तरह नरह की होती हैं, इस्लिये नई बंदूक से पहलेपहल निशाना ठीक नहीं लगता। सुनकर गवर्नर साहव हँसने लगे। समझ गए कि इन्हें इधर भी काफ़ी दखल है।"

युवती कुछ सोचकर मुस्किराई। हँसी को पीकर तेज वाबू पर बाढ़ रखती हुई अपनी संगिनी से बोली — "तेज वाबू हैरों के पढ़े हुए, वरावर लॉर्ड घराने के लड़के इन्हें न्योते देते रहे हैं, और ये दो हजार खर्चवाले न्योते का जवाव पाँच हजार खर्च से देते गए!"

"सव आपकी ऋषा है !" वड़े नम्र भाव से तेज बाबू ने उत्तर दिया।

"कहते हैं, वहाँ के बड़े-बड़े लोग भी आपको नहीं लुभा सके। कोई बड़ी वात नहीं थी, सिर्फ़ धर्मवाला चोला जरा बदल देना था, वस, लॉर्ड खानदान की एक मिस इनसे शादी करने को एक पैर से तैयार थी।" चपला कौंधकर भाव की गहनता में छिप गई। निकलकर फिर पूछा—"आपने तो कुछ नाम बतलाया था?"

"नहीं, अब उनकी शादी हो चुकी है, नाम वतलाना जरा सम्यता के "" तेज वाबू गिड़गिड़ाए ।

"हाँ-हाँ, खिलाफ़ होगा।" अपनी संगिनी की तरफ़ फिर-कर युवती वोली—"यह कोई मामूली त्याग नहीं! मैं समझती हूँ, वह स्त्री वड़ी भाग्यवती है, आप-जैसे सच्चरित्र, नई रोशनी के तिलक, विवाह के लिये जिसे पसंद करेंगे।"

- तेज वाबू तरुणी को प्राप्त करने की प्यासी दृष्टि से देखते रहे। वार-वार आकर इंगित द्वारा उसे समझा चुके हैं कि विवाह के योग्य वह उसे ही इस संसार में समझते हैं, और उनके ये इशारे युवती समझ भी चुकी है।

तेज बावू जज के लड़के हैं। एकाएक उठकर खड़े हो गए। कहा—"सीघे यहीं चला आया, आज्ञा दीजिए, टेनिस-सूट वदल आऊँ। कमिश्नर साहब भी निकलते होंगे।

"सुना है, गिरगिट दिन-भर में बहुत-से रंग बदलता है, आप तो आदमी हैं; एक रोज कोट उतारकर क़मीज पहने हुए खेल लीजिए, हम लोग खिजाँ को वहार समझ लेंगी।"

"आपकी जैसी आज्ञा । पर टेनिसवाले जूते नहीं । विना जुते के......"

"जूते आपको यहीं मिल जायँगे।" युवती की तरुणी संगिनी हँसी न रोक सकी। दूसरे सज्जन रामकुमार और राधारमण भी मुस्किरा दिए।

रामकुमार मजाक को क़ायम रखने के विचार से बोले— "स्नाजकल तो नंगे पैर खेलने की सम्यता है।" तेज बाबू ने मस्तिष्क में विशेष जोर दिया, पर उन्हें याद न आया, योरप में लोगों को नंगे पैर खेलते हुए कहाँ देखा है। पर युवती के सामने, इतना योरप-भ्रमण करके भी मामूली-सी बात में, अज्ञ बन जाना अपमान-जनक है, सोचकर बोले— "अभी यह प्रथा महिलाओं में ही कहीं-कहीं प्रचलित हुई है।"

"पर आप महिलाओं के पथ-प्रदर्शक जो हैं। उस रोज आपने कहा था।" युवती बोली—"कहीं आपने व्याख्यान में कहा है, महिलाओं को मुक्त नभ के निस्सीम प्रांगण में रहना चाहिए। क्या आपका यह उद्देश है कि वे बेचारी कभी अपने घोंसले में लौटें ही नहीं, मुक्त नभ के निस्सीम प्रांगण में उड़ती ही रहें?"

तेज बाबू लिजित हो गए। कहा—"नहीं-नहीं, मेरा यह मतलव नहीं, मैं केवल महिलाओं की मुक्ति चाहता हूँ, और आजकल उन पर जो हृदय-हीन अत्याचार हो रहे हैं, उनसे वचाने के लिये जगह-जगह महिला-मंदिरों की स्थापना की जाय, कहा था।"

"हाँ-हाँ, मैं समझी।" युवती गंभीर होकर वोली— "गोशालाओं के तीर पर आप महिला-मंदिर खोलवाना चाहते हैं, परंतु वहाँ की आमदनी की तरह, मुमकिन, यहाँ की रक्षम भी महिलाओं की सेवा से पहले माहिलों के खर्च में सर्फ़ हो।"

डिप्टी किमश्नर साहब आ गए। "अलका, तेज बाबू से बातें हो रही हैं!" कहकर, मन-ही-मन मुस्किराते हुए दूसरी तरफ़ मुझे। बैठे लोग खड़े हो गए। मुखातिब होते हुए देख-कर प्रभाकर बढ़ा।

लाचार हो प्रभाकर अपने साधारण जूते उतारकर खेलने के लिये चला, और अन्य लोगों ने टेनिस खेलनेवाले जूते पहन-कर रैंकेट ले लिए। एक तरफ़ कमिश्नर साहब और तेज बाबू हुए और दूसरी तरफ़ बाबू रामकुमार और प्रभाकर।

सेल होने लगा। प्रभाकर वड़ा तेज खिलाड़ी निकला। अलका को प्रभाकर की सादगी और खेल बहुत पसंद आया। उसकी खिची चितवन में प्रभाकर की प्रशंसा के शब्द लिखे थे। तेज बाबू ने बड़े कायदे दिखलाए, पर हारते ही रहे। ज्ञानप्रकाशजी को प्रभाकर से जरूरी काम था। पोशीदा वातचीत करनी थी, इसलिये कुछ देर वाद खेल समाप्त कर दिया। तेज बाबू झेंप रहे थे। हार से वातचीत का तार कट चूका था, इसलिये युवती से उस रोज खेल की विशेषताएँ बतलाने से रहित हो, अपनी मोटर पर, केवल एक अप्रतिभ विदा ग्रहण कर, चल दिए।

ंकिमश्तर साहव ने कहा—"हम जारा आपसे बातचीत करने के लिये वाहर जाते हैं, तब तक तुम लोग यहीं रहो, इच्छा हो, तो अपनी मा के पास चली जाना। लौटकर तुम्हें भेजवा देंगे।"

अलका को ज्ञानप्रकाशजी ने स्नेहशंकरजी से कन्या-रूप माँगा था। वह निस्संतान हैं। अलका के लिये उनके और उनकी पत्नी के हृदय में बात्सल्य-रस संचरित हो आया है, देखकर स्नेहशंकरजी ने कहा था, अलका को वह अपनी ही कन्या समझें, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती, तब तक स्नेहशंकरजी का उस पर उत्तरदायित्व है। इसी स्नेह से ज्ञान-प्रकाशजी रोज एक बार अलका को मोटर भेजकर बुला लिया करते हैं। पहले वह कभी-कभी आती थी, अब स्नेहशंकरजी ने स्वेच्छा-पूर्वक आने-जाने में उसे स्वतंत्र कर दिया है।

"आप जाइए, मैं शांति को छोड़ आने के लिये जाती हूँ, यहीं तो घर है, जब तक आप लोटेंगे, लीट आऊँगी।" अलका शांति के साथ चल दी। रोज आने के कारण किमश्नर साहब को अपने मित्र से प्रभाकर के संबंध में बातचीत करते हुए उसने सुना था। प्रसंग मालूम करने का मन में कीतुक भरकर चली गई। डिप्टी-किमश्नर साहव प्रभाकर को मोटर पर लेकर वाहर चले गए। एक खुले मैदान में मोटर खड़ी कर दी, और नव्वावी के समय के एक जीर्ण प्रासाद के पाद पीठ पर बैठकर वातचीत करते हुए अपने उद्देश की पूर्ति में लगे।

कुछ दिनों से लखनऊ में प्रभाकर का नाम है। साधारण धेणों के लोग उसे ईश्वर की तरह मानते हैं। कुलियों में शिक्षा-संगठन आदि उसने जारी कर दिया है। इसलिये दो-एक फ़र्म के मालिकों ने उसके खिलाफ़ दरख्वास्तें दी हैं कि वह उनके खिलाफ़ कुलियों को उभाड़ा करता है। ज्ञान-प्रकाशजी यह सब दवाने के प्रयत्न में हैं।

"आप व्यर्थ अपनी जिंदगी वरबाद कर रहे हैं। आपको वहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, अगर में सिफारिश कर दूँ, और मैं कर दूँगा। आप सिर्फ अपनी तरक्क़ी के रास्ते आ जाइए।"

इतने आग्रह से डिप्टी-किमश्नर साहव को अपनाते हुए देखकर प्रभाकर के होठों पर मुस्किराहट आ गई, पर घीरे-घीरे गंभीर हो गया। एक लंबी साँस छोड़ी। फिर नजर उठाकर कोई दवाव न डालनेवाली, गांधार, मध्यम, पंचम आदि स्वरों के आरोह-अवरोह से रहित, विलकुल वरावर आवाज में कहा—''अच्छी नौकरी मिलने पर भी तरक़्क़ी का तो कोई भी कारण मुझे नहीं देख पड़ता।"

"क्यों?" आँखें स्फरित, साइचर्य किमश्तर साहब ने पूछा। उनके मुख की रेखाओं पर चाँदनी पड़ रही थी, जैसे कुछ सोचकर अपनी सदा की सुकुमार हँसी हँस रही हो, कठोर मनोभाववाले की विगड़ी हुई सूरत अपने कोमल प्रकाश से दूसरों को प्रत्यक्ष करा रही हो।

प्रभाकर ने किमश्नर साहव के मुख की ओर नहीं देखा, केवल उनकी आवाज तोल रहा था, कहा—"नौकरी से जो रुपए मिलते हैं, वे अंक में जितने ज्यादा होते हैं, देश के आर्थिक विचार से वे दशमिक विंदू से उतने ही इधर होते हैं।

ऐसा अद्भृत आर्थिक विचार आज तक किमश्तर साहब ने न सुना था। प्रभाकर का मतलब वह कुछ भी न समझ सके। आश्चर्य की बढ़ी हुई मात्रा में, एक यथार्थ जिज्ञासु की तरह, पूछा—"किस तरह ?"

"यह तो बहुत साधारण विचार है।" प्रभाकर बोला— "मुझे जो अर्थ मिलता है, उसकी आमदनी का कारण भी मैं देख लूँ, मेरा फर्ज़ है। देश की समिष्टि-रूप आमदनी का हिसाब 'एक' से लगाइए। आप जानते हैं, यह संख्या उसी दिन दूसरे के साथ गई, जिस दिन देश दूसरे के हाथ गया। इस 'एक' की प्राप्ति जब तक नहीं होती, तब तक आमदनी- वाला रुख भी 'एक' से उधर नहीं हो सकता। देश को अपने हाथ रखनेवालों ने संन्यास नहीं लिया, संन्यास वास्तव में देशवालों के साथ है, जो दिया हुआ पाते हैं। दान भी कैसा कि देश के संन्यासियों को प्रत-दर-पुरत उसका ब्याज भी देना पड़ता है। बात यह कि देश की आमदनी से देश का हार्च नहीं चलता, इसलिये यहाँ के 'एक' को हाथ में रखनेवाले, 'एक' की सहायता से दो, तीन, चार करते हुए, संपत्ति बढ़ाकर, माल तैयार कर, वेचकर, मुनाफ़ा लेकर भी तुष्ट नहीं होते, वही मुनाफ़ा देश की रक्षा के लिये क़र्ज देकर अचल रूपए से चल ब्याज भी वसूल करते हैं। अव शायद आप समझ गए कि किस तरह देश की आमदनी दशमिक विदु से इधर है। एक बात और कहूँ, जब पाट वेचनेवाला देश-पाटांवर पहनेगा, तव आमदनी निस्संदेह दाहनी तरफ़ बढ़ेगी, और वैसे पाटांवर पहनकर पूजार्चा करने पर इष्टदेव भी भवतों को वेवक़ूफ़ ही समझते हैं। जब तहसील रुपयों में बाँध दी गई, और पैदा हुई रक्तम में बराबर घट-बढ़ लगी रही, विक पैदावार घटती ही रही, और बाजार तत्काल रुपयों में लगान देनेवाले किसानों के हाथ न रहा, तब समझ लेना आसान है कि आमदनीवाला किस तरफ़ का पलड़ा उठा हुआ है।

डिप्टी-किमश्नर साहब निर्वात मरुस्यल की तरह स्तव्ध, निस्तृण-तरु शिला-खंड-जैसे शून्य-मन बैठे रहे। जैसा ज्ञान उनका अंत:कियाओं से पैदा हुआ, हृदय ने वैसी ही सलाह भी दी—"तुम सरकारी अफसर हो, तुम्हें अपना ही धर्म पालन करना चाहिए। तुम सरकार का नमक खाते हो।" प्रभाकर के निकट इन विचारों को दूसरा ही रूप मिलता। नमकवाली उसकी व्याख्या सुनने लायक होती, पर कमिश्नर साहव के मनोभाव उन्हों तक परिमित रहे।

वनावटी सारत्य में स्वर को रँगकर प्रभाकर से उन्होंने कहा—"देखिए, हम लोग आपके साथ नहीं, ऐसी बात नहीं; पर कोई काम एक दिन में तो होता नहीं। अभी कई सदियाँ हमें दूसरे देशवालों के मुकावले सिर उठाने में लग जायँगी। तव तक न आप रहेंगे न हम। अगर कुछ भी सुख देश की स्वतंत्रता का न भोग पाए, तो हाथ-पैर मारना वाहियात ही तो हुआ ?"

प्रभाकर फिर मुस्किराया। कहा—"आप बुजुर्ग हैं। मैं आपको उपदेश देनेवाली नीयत से तो कुछ कह नहीं रहा, केवल अपने विचार आपसे जाहिर कर रहा हूँ। जब हम अपने सामने और अपने ही लिये भोग-सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तब स्वार्थ की ही वह बढ़ी हुई मात्रा है। देश के लिये ऐसा विचार समीचीन कदापि नहीं। भोग कोई भी करे, हमें कार्य करना चाहिए। सुख और पूरी स्वतंत्रतावाला सुख हमें कार्य करना चाहिए। सुख और पूरी स्वतंत्रतावाला सुख हमें कार्य में अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा मनोवैज्ञानिक नियम है। जब विश्वद भावों की जल-राशि पीछे से ढकेलती है, तब स्वच्छ तोय-तरंगों की गित में भी मुक्ति का आनंद है, चाहे वह समुद्र से न भी मिले, या उसके कुछ सीकर ग्रीष्म से तपकर शून्य में लीन हो जायें। इसी सरिता की तरह जीवन की ठीक-ठीक

प्रगित में मुक्ति का चिदानंद प्राप्त होता रहता है। आप देखेंगे, संसार में अणु-अणु इसी मुक्ति की ओर अग्रसर है। यही सृष्टि का अंतरतम रहस्य भी है। फूल कितना कोमल होता है, पर वह काठ की काया के भीतर से निकलता, कितना अंधेरा पार कर वह प्रकाश के लोक में क्षण-भर को हँसकर मुक्त होने के लिये आता है। इसी प्रकार मुक्ति के यज्ञ में भी मनुष्य अपना मंत्र पढ़कर, भाग लेकर ही रहता है। यही उसका चिरतन रहस्य है।"

एक बार इधर-उधर चल दृष्टि किम इनर साहब ने देखा, फिर मुस्किराते हुए कहा—"आप दिल के सच्चे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जिन लोगों को वकालत और दूसरे-दूसरे पेशों से नाम मिल चुका है, वे चाहते हैं, लोगों को अपने हाथ की पुतली बना रक्षें, और इस तरह सरकार पर रोब जमाएँ। आप उनकी बरग़लानेवाली बातों में न आइए। यह देखिए कि वे क्या-क्या कर चुके हैं, और अब क्या-क्या कहते हैं। बस, आपकी आँख खुल जायगी। जब काफ़ी रुपया हो जाता है, तब मामूली लोगों को उभाड़कर, वग्रैर दूर तक समझे और समझाए हुए, एक नई राह निकालकर, जिस पर कि एक कदम उठाना भी मुश्किल हो, लोग लोगों की आँखों के तारे वनना चाहते हैं, और साहवों के बराबर चलना। अगर आपको उन्हों का रास्ता पसंद है, तो आप उनकी पहली राह से होकर गुजर आइए, मैं तो ऐसा ही कहँगा।"

"आप दुरुस्त फ़मित हैं। कोई नेता ऐसा नहीं, जिसके

पीछे, पूंछ में, नाम की बला गोवर की तरह न लगी हो, पर मैं उनके उतने ही त्याग को देखता हूँ, जितना उन्होंने देश के लिये किया है। उनके अलावा इस देश के तथा दूसरे देश के सच्चे आदिमयों को भी मैं अपना आदर्श समझता हूँ। एक सच्चा आदमी संसार-भर के लिये आदर्श है।"

"िकर मैं कहता हूँ, आदर्श को देखने से पेट नहीं भरता। सरकार ने पेटवाली जो मार हिंदोस्तान को दी है, अभी सिंदयों तक लोग पेट पकड़े रहेंगे। अगर आप उन्हीं के भरोसे पर पेट पालते रहें, तो यह कौन-सी बड़ी बात हुई? बल्कि खुद कुछ पैदा कर उनकी झोलो में डाल सकों, तो आपका यह काम बेहतर होगा।"

प्रभाकर चुप हो गया। सोचा, किसानों के साथ त्यागियों के सहयोग से ज्ञान और अर्थ का सहयोग होता है, और इसी तरह देश की उभय प्रकार की दशा सुधर सकती है। यद्यपि अभी किसानों में कड़े पैर खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई, न देश में त्यागियों का इघर रुख हुआ है, पर यह सब इनसे कहने से फल क्या! यह अपने भाव की वह सूखी लकड़ी हैं, जो दूसरी तरफ झुक नहीं सकते या झुकाने पर टूट जायँगे। प्रभाकर को चुपचाप देखकर किमश्नर साहव ने सोचा कि वात चोट कर गई। रंग और गहरा कर देने के विचार से कहा—"चिछिए, आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए।"

रास्ते में कमिश्नर साहव वोले नहीं । सोचा, चारे पर आई हुई मछली वातचीत से भड़ककर निकल जायगी । इस- लिये उपदेश की बंसी पकड़े हुए एकटक चारा खाती हुई मछली पर घ्यान लगा रक्खा। नहीं समझे कि कभी काँटे में न फेंसने-वाली, वग़ल से छोटी मछली के चारा खाने के कारण तरेरा हिल रहा है। अपनी-अपनी मौन कल्पना के भीतर दोनो अपने-अपने लक्ष्य की ओर वढ़ रहे थे।

अलका सामनेवाले कमरे में बैठी, तस्वीरों की एक कितांव लिए हुए उलट-पुलटकर अपनी पसंद के चित्र देख रही थी<sup>'</sup>। इसी समय कमिश्नर साहव वँगले पहुँचे, और वैठक में प्रभा-कर को बैठने के लिये कहकर ख़ुद कुछ देर के लिये भीतर गए। वड़े ग़ौर से अलका ने प्रभाकर को देखा। उसे जान पड़ा, आज लड़ाई में कमिश्नर साहब की विजय हुई, क्योंकि प्रभाकर के मुख की प्रभा क्षीण थी। लखनऊ के राजनीतिक आकाश में इधर ६ महीने से प्रभाकर खूब तप रहा है, और वह गरमी कर्मचारियों को असह्य है, यह खबर अलका को मालूम थी। प्रभाकर को अच्छी नौकरी में बाँध लेने की उद्भावना सविचार ज्ञानप्रकाश को स्नेहशंकर से मिली थी। अलका अपने पिता से यह सलाह देने के कारण नाराज हो गई थी। तब गृढ़-मर्म-वेत्ता पिता ने कहा था—"जो गिरना नहीं चाहता, उसे कोई गिरा नहीं सकता; बल्कि गिराने के प्रयत्न से उसे और बल देना होता है।"

प्रभाकर को उपदेश दिए विना अलका से न रहा गया, पर विना वातचीत के कुछ कैसे कहे। प्रभाकर सिर झुकाए हुए चुपचाप वैठा था। अलका अधीर होकर स्वगत कहने लगी— "पिंजड़े में रहना वड़ा अच्छा, चारा आप मिलता है, वेचारा तोता वाजू फटकारने की मिहनत से बच जाता है!" कहकर ग्रीवा-मंगिमा कर विषम आँखों से देखकर कुछ द्रुत दूसरे कमरे में चली गई। प्रभाकर को मतलब समझते हुए देर न लगी। इस युवती कुमारी के प्रति उसकी दृष्टि सम्मान के भाव से झुक गई, यद्यपि तब भी वह प्रभाकर ही था।

इसी समय किमश्नर साहब भी आए। अलका न थी। एक बार इधर-उधर देखकर बैठ गए। सामने की गोल मेज पर प्रभाकर के लिये भोजन का प्रबंध किया जाने लगा।

प्रभाकर भोजन कर रहा था, किमश्नर साहव एक दृष्टि अद्भुत मनुष्य को सकौतुक देख रहे थे, और उसे फाँस लाने के सुख में लीन थे—"आप ग्रेजुएट अवश्य होंगे ?" किमश्नर साहव ने पूछा।

"जी हाँ।" प्रभाकर ने उत्तर दिया।

"माफ़ कीजिएगा, आपके नाम के साथ संवाद-पत्रों में आपकी डिगरी नहीं छपती, इसलिये पूछा।"

प्रभाकर कुछ न बोला। इस पर कोई प्रश्नोत्तर हो भी नहीं सकते थे। प्रभकार सोच रहा था, अब बहुत जल्द जेल-खाने की नीवत आ रही है।

भोजन समाप्त कर चुका। हाथ-मुँह नौकर ने धुला दिए। पान खाकर डिप्टी-किमश्नर साहब से बिदा होने लगा। स्वभावतः किमश्नर साहब ने पूछा—"तो अब वया विचार हैं?"

"कल कुलियों की हड़ताल का फ़ैसला देखना है कि मालिक लोग क्या करते हैं।" कहकर एक छोटा-सा नमस्कार कर बाहर चला गया। पानिक के पास तक गया, तो पीछे से कोमल स्त्री-कंठ की पुकार सुन पड़ी—"ठहरिएगा जरा।"

अलका तेज क़दम प्रसन्न बढ़ती आ रही है। आती हुई वोली—"मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, आपको वधाई देती हूँ।"

"आपकी कृपा।" कहकर, सिवनय सिर झुकाकर प्रभाकर वढ़ने को हुआ कि अलका ने उत्कटा से कहा—"आप स्नेह-भवन' ऐवट रोड अवश्य आइएगा, और आपका पता?" प्रभाकर ने पता बतला दिया।

\*

अजित ने अपने मित्रों में त्रजिकशोर को परिचित कर दिया। बहुत-से उनमें व्यवसायी थे। उन्होंने बाजार में त्रजिकशोर की दलाली चलवा देने का वचन दिया, और पूरा भरोसा भी कि दो-तीन आदिमयों के गुजर को वह महीने-भर में कमा लिया करेगा। वहीं अजित को मालूम हुआ कि कई बार उसके यहाँ से खोजने के लिये कानपुर लोग आ चुके, एकाएक उसके पिता को लक्षवा मार गया। अजित के चित्त की स्थित इस संवाद से चिताजनक हो गई। वह अव की लीटकर वीणा को आपदों से मुक्त देख, सुखी होकर दूने उसाह से शोभा की तलाश तथा तथल जुक़ेदार साहव का मुक़ा-वला करना चाहता था। पर लाचार हो गया। त्रजिकशोर तथा वीणा से पिता की वीमारी का हाल कहकर घर जाने के लिये विदा माँगी।

वीणा मौन, पलकें झुकाए, खड़ी रही। हृदय से वार-वार मिलते रहने की प्रार्थना कर रही थी।

व्रजिकशोर ने घर तथा पिताजी के समाचार भैजते रहने

को अनुरोध किया। अजित ने भी आश्वासन दिया कि वह उनकी ओर सविशेष घ्यान रक्खेगा।

घर जाने पर अजित को ससार के प्रेम का एक शिक्षाप्रद रहस्यमय दृश्य दिखलाई पड़ा। उसके पिता घनी थे, इसिल्ये कुटुंबवाले स्वयंसेवक चारो ओर से टूट पड़े, और बढ़े आग्रह से सेवा करने लगे। अजित की माता इसी संसार की यथेष्ट अनुभव रखनेवाली महिला घीं। उन्हें समझने में देर न हुई कि अजित के चाल-चलान से नाराज उसे परित्याग करनेवाले उसके पिता की इतनी सेवा क्यों हो रही है। हर स्वयंसेवक एक ही उद्देश लेकर घर से चला था। यहाँ ऐसे बहुत-से एक ही भाववाले एकत्र हो गए, तब सेवा में सुविधा के स्थान पर असुविधा होने लगी। अजित की माता ने पित को सेवकों का भर्म समझाकर अजित को बुलाने की आज्ञा माँगी। रोग-ग्रस्त पिता को भी अंतिम वार के लिये पुत्र को स्नेहाजीविद दे जाने की इच्छा हुई, और अजित को बुलाने की उन्होंने आज्ञा दे दी।

पहले कई बार वह कानपुर में नहीं मिला । उद्देश से असफल हो जब-जब आदमी लौटे, कुटुंब के लोगों ने तब-तब उसके संबंध में अद्भुत-अद्भुत खबरें उसके पिता को सुनाई। किसी ने कहीं अखबार में पढ़ा था कि वह बंगाल के वासियों में मिला है, और जो इघर यहाँ उकैती हो गई है, उसमें एक मुखबिर बन गया है, और उसने अजित का भी नाम लिया है।

किसी ने कहा—"तब से अजित चंबल के किनारे खोहों में पड़ा रहता है—एक बदमाश वहाँ से छूटकर आया है, वह बतलाता था।"

किसी ने कहा—"पुलिस तीन बार उस पर हमला कर चुकी, पर वह पकड़ में न आया, दोनो हाथ दनादन गोलियाँ चलाता हुआ निकला गया।" आदि-आदि।

इससे पिता की न्याधि में कैसी सेवा हुई, सहज ही अनुमेय है। माता ने निकालने की कोशिश की, पर असफल हुई। सब निकट-संबंधी थे। कुछ लोगों ने खुलकर कह भी दिया कि हमारा घर हैं, आपको नो सिर्फ़ भोजन-वस्त्र पर अधिकार है। माता रोकर आँसू पोछ लेती थीं। पुत्र का संवाद विलाकुल झूठ है, ऐसा वह नहीं सोच सकती थीं, जब कि उसके ऐसे ही चरित्र का एक प्रमाण उन्हें मिला चूका था।

जब स्वयंसेवक लोग रोगी के शी द्रा मरने की प्रतीक्षा में थे, और माता डरी हुई गृहस्वामी की सतंर्क सेवा में, उसी समय अजित ने दरवाजे पर अम्मा-अम्मा कहकर आवाज दी। माता ने पुत्र को दुखी हृदय से लागा लिया, और विपत्ति की कथा एकांत में ले जाकर सुनाई। दूसरे दिन से स्वयंसेवकगण मकान खाली कर-कर अपना रास्ता पकड़ने लागे। इतना एह-सान अजित पर रखते गए कि उसके पिता की सेवा के लिये कोई नहीं था, अपना बनता काम विगाड़कर वे आए थे।

बहुत दिनों तक, पूरे दो वर्ष, अजित को पिता की सेवा करनी पड़ी। अच्छे-अच्छे डॉक्टर बुलाकर उसने इलाज कराया, पर कोई फल न हुआ। घीरे-घीरे उनका स्वास्थ्य टूटता गया। बहुत पहले ही देहांत हो चुका होता, अजित की तन्मय सेवा के कारण इतने दिन झेलते रहे। क्षीण से क्षीणतर होती हुई एक दिन सदा के लिये सांस रुक गई। यथारीति अजित ने किया-कर्म किया।

पिता की वीमारी के समय दवा के लिये अजित को प्राय: कुछ-कुछ रोज बाद कानपुर जाना पड़ता, बीणा से मिलने को प्राण व्याकुल, उद्ग्रीव रहते थे। रोगी की सेवा से थका अजित वीणा से मिलने पर पूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव करता, जैसे प्राणों के अंतःप्रदेश से एक नई विद्युत् स्फुरित होकर नस-नस को शक्त. तेज कर देती हो, फिर दूने उत्साह से सेवा करने को तत्पर हो जाता । स्टेशन पर उतरकर जीवन की हवा पर उड़ती हुई वीणा के हाथ की पतंग की तरह अपूर्व प्रेम से खिचता हुआ सीधे उसी के घर जाता; व्रजिकशोर बाजार चला गया होता था, अकेली वीणा उच्छ्वसित हो, हँसती आँखों द्वार खोलकर स्वागत करती, घर का हाल पूछती, और पर्लंग पर बैठाल, खुद पास जमीन पर बैठकर उसके प्रश्नों की ·सहृदय झंकार'से मध्र-मध्र वजती रहती। दोनो एक साथ हँसते, एक बात पर रो देते । अजित को मालुम हो चला, वीणा उसी की, उसी के हाथ की है, वीणा का हृदय करने लगा—वह अजित के साथ की, उसी के स्वर से ठीक-ठीक मिली हुई है। अजित चला जाता, भाई के आने पर वीणा अजित के आने की खबर देती, उसके घर के समाचार कहती। वजिकशोर को भी

मालूम होने लगा, दोनो एक दूसरे को प्यार करते हैं। नवीन उसके जैसे खयालात वैष रहे थे, नई जो रोशनी उसे मिल चुकी थी, उसमें दो खिलें फूलों का गले-गले मिलकर एक ही हवा में, एक ही डाल पर, झूलते रहना वह देखना चाहता था। उसे विश्वास था, इस रोशनी से खुला हुआ अजित अपने पासवाली दूसरी कली को भी एक ही प्रकाश दिखा चुका है। इसलिये कभी कुछ कहकर उसने वहन का चित्त नहीं दुखाया।

एक रोज, पिता के स्वर्गवास के पश्चात्, अपने पथ के पूरे निश्चय से अजित वीणा के यहाँ गया। वीणा उसी के ध्यान में तन्मय थी।

"तुमसे एक बात पूछूँ?" आसन ग्रहण कर अजित ने प्रश्न किया।

सरल आग्रह से वीणा प्रश्न सुनने को एकटक देखती रही।

"मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, और आज तुम्हारे भैयाजी के सामने प्रस्ताव खर्बुगा।"

वीणा खिलकर लज्जा से जमीन की तरफ़ देखने लगी। "क्या तुम्हारी सम्मति मैं जान सकता हूँ?"

वीणा ने धीरे सिर हिला दिया।

अजित ने हाथ पकड़कर उठाया। वीणा खड़ी हो गई। अजित की आँखों को विश्वास की दृष्टि से देखती रही।

उसके हाथ अपने हाथों में लिए अजित ने पूछा--

"अगर तुम्हारे भैया ने आज्ञा न दी, तो क्या में आज्ञा करूँ कि तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो ?"

"भैयाजी आज्ञा दे देंगे, वीणा धीमे स्वर, आँखें झुकाकर
 बोली ।

"वीणा!" प्रिया की आत्मा तक पहुँचकर अजित ने कहा—"ईश्वर और तुम्हारी आत्मा को साक्षी मानकर मैंने एक हाथ से नहीं, दोनो हाथों तुम्हारे दोनो हाथ पकड़े हैं, क्या इससे बड़े दूसरे विवाह पर भी तुम्हें विश्वास है ?"

"मैं केवल आपको जानती हूँ।"

"अभी कुछ दिनों के लिये मैं देहात जाता हूँ। तुम मेरे और विजय के बीच की सब वातें सुन चुकी हो। साल-भर से अधिक हुआ, मुझे उसका संवाद नहीं मिल रहा। उसका पता मालूम करने जाता हूँ। शोभा अब शायद न मिलेगी। मैंने वहाँ उसे वहुत खोजा है। तुम सुन चुकी हो, पर वह जैसे पर मारकर कहीं उड़ गई।"

दोनो कुछ देर तक चिंता में मीन खड़े रहे।

अजित ने कहा—"अब एक इच्छा पूरी कर लेनी है। जिसने तुम्हारी एक अज्ञात वहन को संसार से लुप्त कर दिया, तुम्हें भी नीच दृष्टि से देखा, जो न-जाने कितनी स्त्रियों की आबक्र ले चुका है, उस मुरलीधर को अब की मैं देखना चाहता हूँ। मेरे साथ तुम्हारे रहने की जरूरत हुई, तो तुम्हें चलना स्वीकार होगा?"

वीणा ने अब की भी धीरे से सिर हिला दिया।

उसके दोनो हाथ अजित ने हृदय से लगा लिए। मुस्किरा-कर कहा—''लेकिन तुम्हें यह वेश वदलना होगा।'' लजाकर सिर झुका वीणा हँसने लगी। उज्ज्वल सींदर्य का यह लावण्य-भार एक वार, दो वार, अनेक वार देखकर, देखने की न-भरी आशा भरकर अजित वीणा से विदा हुआ।



अजित विजय की खोज में गाँव पहुँचा। उसके आने की खबर से गाँव में हलचला मच गई। पहलेवाले स्वागत से इस स्वागत में फ़र्क़ था। तब लोगों की समझ में केवल स्वार्थ की सिद्धि सुराज का मूल मतलव था, अव वह भाव वदलकर स्वार्थ का बिलदान बन गया था। विजय को जेल होने के वाद लोगों की हृदयवाली आँखें खुलीं, उनके सामने स्वार्थ-स्याग का स्च्चा दृश्य आया, तब तक वैसे चरित्र की, जो निर्दोष होकर, तमाम दोषों को मौन नत दृष्टि से क्षमा कर फिर जग-कर अपने भीतर के अँधेरे को दूर करने के लिये प्रयत्न पर होने को आत्मा में प्रोत्साहन देता हुआ कारावास वरण कर लेता है—गाँववालों में कल्पना करने की भी शक्ति न थी। वुभुवा तथा और-और लोग उसके विरुद्ध गवाही देकर जव लौटे, तब जमींदार तथा गाँववालों की तरफ़ लज्जा से देख भी न सके; नं-जाने कहाँ के प्रायश्चित्त का भार उनके सिर पर लद गया; सब सोचने लगे, यदि हमें सजा हो जाती! --कीन से पाप हमारे पहले के थे, जो हम सजा के नाम से इतने घवराए कि हमें ईववर के न्याय का भी घ्यान न रहा, और

अपने एक सच्चे हितकारी, देवता जैसे मनुष्य महात्मा के खिलाफ़ गवाही दे आए।

केवल इस परचात्ताप से ही इति न हुई। अपनी अवल के रस्से से हर गाँव के ज़मींदार वोझ की तरह कसकर सबको वाँधने लगे। जितना रुपया वाक़ी था, ब्याज और दर-व्याज-समेत, बुरे तरीक़े से, वसूल करने लगे। पुलिस उनके साथ थी। अदालत में उनकी वही चित्रगुप्त का खाता था, जिसमें अन्याय कभी लिखा नहीं जा सकता था, फिर सब असामियों के उस लिखी रक़म के नीचे निशान अँगूठा लगा हुआ था। १० की जगह २५ लिखा है, इसकी जाँच की असामियों को तमीज न थी । डिगरियाँ हुईं । माल नीलाम किया गया । हली, भूसा आदि रक्तम-सिवा तिगुनी ली गई। किसान हैरान हो गए। जब मुसीबत-पर-मुसीवर्ते टूटने लगीं, कोई उपाय बचने का न रहा, और सबने देखा कि जब जरूरत पड़ती है, वैल की तरह ज़मींदार के हल में नह दिए जाते हैं, तव लोगों की समझ में आया, जेल जाना इससे बहुत अच्छा था; सोचा, स्वामीजी ने जो अदालत तक गिरफ्तार होकर जाने की सलाह दी थी, बहुत ठीक थी; मुमकिन, हाकिम हमारी दशा पर ध्यान देता ।

विजय से सहयोग करनेवाले जितने आदमी आस-पास के गाँवों में मुख्य थे, सब-के-सब परेशान कर दिए गए। अब आगे कभी सिर उठाने की हिम्मत न रहे, इस सूत्र की प्रृचलित प्रथा के अनुसार। लड़के कुछ पढ़ गए थे। चिट्ठी लिखने की

तमीज रखनेवाले वहाँ के हर गाँव में किसानों के कुछ-कुछ लड़के तैयार हो चुके थे। वे खेतों, ऊंसरों और बाग़ों में काम करते, ढोर चराते और खेलते हुए बड़ी सहानुभूति से अपने मित्रों में मिलकर स्वामीजी की याद करते। जेल होने के सालभर तक वे लोग स्वामीजी के लिये दिन गिनते रहे। वह कहाँ, किस जेल में हैं, किसी को पना न था। पता लगाया जा सकता है, मालूम न था। स्वामीजी की आशा में एक साल पूरा हो गया। जब वह एक महीने, दो महीने, तीन-चार महीने, कई महीने तक न आए, ,तव बालक उदास हो, हताश हो, एक दूसरे से कहने लगे—"अब स्वामीजी हमारे यहाँ न आएँगे!"

वीरन पासी भी इस समय जेल में है। कृपानाथ ने शराव बनाते हुए उसे पकड़वा दिया है। जो मास्टर लोग पढ़ाते थे, वे भी अब तक नहीं लौटे। कोई कानपुर में खोंचा लगाता है, कोई कलाकत्ते में विनयान और रूमालों की फेरी करता है, कोई किसी बॉफ़िस का चिट्ठीरसा हो गया है।

अजित को सब हाल मालूम हुए। विजय को सजा हो गई थी, इसीलिये उसके स्वामीजी के नामवाले पत्र वापस हो जाते थे। अब वह छूट चुका होगा, पर मालूम नहीं, कहाँ है। संभव है, उसे ढूँढ़कर, न पाकर, कोई दूसरा रास्ता पकड़ा हो। गाँववालों की हालत तथा विजय पर विचार करते हुए रात-भर उसकी आँख न लगी। स्वामीजी के मित्र आए हैं, सुनकर गाँव के लड़कों ने आकर घेर लिया, और अपने स्वामीजी से फिर मिलाने के लिये अवाध आग्रह करने लगे, मिला

देने की वार-वार प्रार्थना करने लगे। विश्वास देते रहे कि अब वे स्वामीजी को पूरा साथ देंगे, क्योंकि अब वे निरे बच्चे नहीं हैं, अपने हाथ हल जोत लिया करते हैं, और स्वामीजी जहां कहेंगे, वे उनके साथ चलने को तैयार हैं।

वड़े कष्ट से आंसुओं को रोके हुए अजित सुनता रहा। अजित जहाँ था, वहीं खुली जमीन पर लाइके भी छेट गए। अजित ने घर जाकर सोने के लिये कहा, तो छड़कों ने जवाब दिया कि आमों के वक्त वे रात-रान-भर कुएँ की पैड़ी पर पड़े रहते हैं।

सुवह को अजित चलाने लगा, तव गाँव के लड़के रोने लगे। लोगों के रूबे कपोलों से आँसुओं की घारा वह चली। लोगों ने कहा—"महाराज, हम लोग मूरख हैं, गँवार हैं, हमने अपने स्वार्थ का विचार किया, ऐसे महात्मा को सज़ा करा दी; पर वह मिलें, तो हम लोगों की कर-जोड़ दंडवत् कहि-एगा, और कहिएगा कि मूर्खों को माफ़ कर आप ही उन्हें राह सुझा सकते हैं, आप अपनी दया दिखाने से मुँह न फेरें, नहीं तो उन मरे हुओ का कोई भी सहारा न रहेगा!" लोग अपनी-अपनी वात, ख़ास तौर से बुधुवा आदि गवाह जो थे, कहते जाते थे, और रोते जाते थे।

सामने खिलहान मिला। पटवारी लाला मातेश्वरीपरसाद वैठे हुए पैदावार लिख रहे थे। जमींदार के सिपाही भी थे। लोग नहीं डरे। बुध्वा ने कहा, अब हम तुरुक से भुरुक न वनेंगे, विगड़ चुका, जहाँ तक हमें विगड़ना था। एक लड़के ने कहा, वह गृद्धराज देख रहे हैं। लड़के पटवारी को गृद्धराज कहते हैं।

दूसरे लड़के ने कहा, रघुआ की पाटी में तीन मन कुल गेहूँ हुआ है, जिसके तेरह मन इसने, बीघे-भर के, लिक्से हैं, कल खड़ा-खड़ा मैं देख रहा था।

गाँव के किनारे शून्य साँस भरकर अजित को लोगों ने विदा किया। अजित ने विश्वास दिया, अगर जल्द स्वामीजी का पता वह न लगा सका, तो खुद आकर उनका छोड़ा हुआ काम सँभालेगा।

तीन साल हुए, राधा के गाँव में खबर फैली, जो महात्माजी पहले आए थे, वह फिर आए हैं। तीन ही साल में इस
गाँव में भी एक युग बदल चुका था। स्वामीजी के भक्तों में
बहुत-से स्वर्ग सिधार चुके थे, जो पुराने बड़े-बूढ़े थे। नवीनों
में सनातन-धर्म पर, बहुत-सी घटनाओं के कारण विश्वास
सुदृढ़ हो रहा था। नई सुनी घटनाओं में पुत्रवाली कई थीं,
जो स्वामीजी के प्रसाद के कारण फलवती हुई, ऐसी प्रसिद्धि
पा चुकी थीं। स्त्रियाँ कहती थीं, भभूत देने को क्षण-भर भी
पूरा नहीं हुआ कि बच्चा पेट में आया। ऐसी बच्चेवाली
ज्यादातर वे ही थीं, जिनके सोलहवें साल लड़का न होने पर
घरवाले बाँझ कहने लगे थे, और जिनके पतिदेव तब तक
चौदहवाँ साल पार कर रहे थे, और सहवास, घरवालों की
पवित्र धर्म-रुचि की ताड़ना से, रोज करना पड़ता था। अस्तु,
स्वामीजी की उस गाँव में कहाँ तक इज्जत हो सकती थी,

आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए। उनकी प्रसिद्धि उस समय केवल उसी गाँव की दिशाओं में न वँधी थी। स्त्रियों के व्यक्तिगत व्यवहार ने, स्त्रियों के ही प्रमुख, नजदीक-नजदीक, क़रीब सभी गाँवों में विकीण कर दी थी।

सेवा के उद्योगः में झुके हुए लोगों से वार्तालाप करते-करते अजित के होंठ जल गए। प्राणों में उस आग की लपटें उठने लगीं, जो अपने प्रकाश में इस भारतीयता के कुवड़े रूप को देखती हैं। अनिच्छा-पूर्वक दूसरों की इच्छा से सहयोग करने-वाले स्वामीजी अब की प्रभाव डालनेवाले पहले रूप में न थे, थे प्रभावितों की श्रद्धा की विगडी हुई सूरत देखनेवाले रूप में।

एक मेला लग गया। शाम को स्त्रियों का झुंड उमड़ा। पूर्ववत् भभूत देना वरावर जारी रहा। संध्या पार हो गई। एक पहर रात बीती, धीरे-धीरे दर्शक और प्राधियों का आना-जाना बंद पड़ा। डेढ़ पहर तक विलकुल बंद हो गया। एक-चित्त से स्वामीजी राधा को ध्यान कर रहे थे। इतने आदमी आए-गए, इनमें अपना एक न था, वे सब अपने थे। एक राधा थी, जो दूसरे के लिये होकर सबकी थी, इसलिये महातमा का सुंदर अर्थ से निकटतम संबंध था।

पहली ही तरह वैसी ही काली मूर्ति फिर मुस्किराती हुई स्वामीजी के सामने खड़ी हो गई। उसकी भी गोद में एक बच्चा था। स्त्रियों के वाजार में स्वामीजी की इज्जत वढ़ा रखने की नीयत से, स्वामीजी की ही भभूत से बच्चा हुआ, इस प्रकार की वह भी वहां की स्त्रियों में एक मुख्य नायिका थी।

मा ने पहले अपने बच्चे का सिर स्वामीजी के पैरों पर रवंखा—काला-काला, तगड़ा-तगड़ा, सुंदर वच्चा देखकर स्वामीजी ने गोद मैं उठा लिया, तब खुद प्रणाम किया।

वच्चे को मा की गोद में देकर संक्षेप में, अपनी विपत्ति की कथा, विजय का क़ैद होना, अव तक छूटने की संभावना आदि स्वामीजी सुना गए । राधा विस्मय, दु:ख और सहानु-भूति से, कभी रोकर, कभी ढाढ़स वँधाती हुई सुनती रही। फिर उसका और वहाँ का हाल स्वामीजी ने पूछा । राधा ने कहा, जब वह गए, उसके कुछ ही दिनों वाद वह भी कानपुर चली गई थी, तब से कई बार आ चुकी, और उनकी राह देख चुकी है, अब की बच्चे का यहीं मुड़न करवाने के विचार से आई है। गाँव के महादेव जिलेदार को सदर बुलावा आया था, इसिलिये गया हुआ है। वहाँ से कहीं भेज दिया गया है। वह लौटेगा. क्या बात है, वह नहीं जानती, पर इतना वह कह सकती है कि कहीं कुछ दाल में काला है, तभी उसने कई रोज से मुंह नहीं दिखाया। यहाँ उसकी और मालिक की काफ़ी बदनामी फैल चुकी है। अब सब लोग जान गए हैं। राघा ने यह भी कहा कि मालिक अब राजा हो गए हैं। अजित ने पूछा, राधा कव तक यहाँ रहेगी, और कानपुर कब जायगी, और कानपुर में, कहाँ, किस मुहल्ले में वह रहती है, उसका <sup>्त्र</sup>या पता है । राघा ने बतलाया, अजित ने एक काग्रज प**र** े लिख लिया। फिर पूछा, गाँव के मालिक इस वक्त कहाँ हैं ? राधा ने कहा, वह नहीं कह सकती; पर इनकी, लखनऊ

और सदर', 'लखनऊ और सदर' यही रफ्तार रहती है।

मिलकर, ख़ूव वातें कर लड़के से दंडवत् करा, ख़ुद चरण
छूकर, फिर मिलने की अपनी आशा की याद दिला रावा
अजित से विदा हुई।

मुरलीबर का इस समयवाला पक्का पता मालूम कर अजित कानपुर आया। वीणा के घर आ कई रोज की थका-वट दूर करने के लिये स्नान-भोजन कर आराम करने लगा। वजिकशोर अपने काम पर गया था। द्वार बंद कर बीणा पंखा लेकर बैठी। अजित पंखे की हवा में सो गया।

जब जागा, तब व्रजिकशोर आ चुका था। उठकर, वीणा से चाय बनवाकर, पीकर, व्रजिकशोर को अपने साय वाहर,वात-चीत करने के लिये, वग़ीचे की तरफ़ ले गया, और वहाँ निश्चित एकांत में वीणा के साथ अपने विवाह की आजा माँगी, और शीघ्र एक ऐसे ही विवाह के लिये तैयार होने को कहा। वज़-किशोर लजाकर बोला, इसके लिये मेरी राय की क्या जरूरत थी, आप स्वयं उससे विवाह कर ले सकते थे, और इससे बड़ा सीमाग्य वीणा का और क्या होगा?

निश्चय के अनुसार, अजित वीणा को साथ लखनऊ ले आ, कुछ दिनों तक होटल में, फिर मुरलीघर के निवास-स्थल से क़रीव, एक अच्छा-सा खाली मकान किराए पर लेकर, रहने लगा। यहाँ वीणा का नाम शांति बदल दिया। कुछ ही समय में अनेक लोगों से पहचान कर ली। स्नेहशंकर की तारीफ़ शोभा को खोजते हुए पहले सुन चुका था। देखा, उसके मकान से स्नेहशंकर की कोठी भी नजदीक पड़ती है। देखा, मुरलीघर एक किराए की कोठी में रहते हैं, और स्नेहशंकर के यहाँ एक सुंदरी कुमारी भी है। कुछ दिनों से राजा मुरलीधर पं० स्नेहशंकरजी की वगल में एक किराए की कोठी लेकर रहते हैं। जिस उर्वशी को पहले एक दिन थिएटर-हाल में उन्होंने देखा था, उसे पाने की आशा से सरकारी अफ़सरों के असुर और देवताओं को एकत्र कर समुद्र-मंथन शुरू कर दिया। पर असुरों की तरह रज्जु-रूप शेष के फणों की ओर नहीं पकड़ा। सोचते थे, नाराज होकर शेषजी ने कहीं चोट की, तो उर्वशी के उठने से पहलें में ही उठ जाऊँगा। अतः वरावर पूछ की ओर पकड़ने का ध्यान रखते थे। पर एक ग़लती उन्होंने की। केवल रत्नप्रभा की आशा रक्खी, जहर के उठाने की सोची ही नहीं।

स्नेहरांकरणी के मकान के दो-तीन इकमंजिले मकानों के वाद राजा साहब की कोठी है। यहाँ-वहाँ के दूसरी मंजिल-वाले मजे में दृष्टि द्वारा आदान-प्रदान कर सकते हैं। राजा साहब के पड़ोस में आने पर स्नेहरांकरजी को मतलब मालूम हो गया। उन्होंने एक दिन अलका को पास बुलाया, और स्नेह से कहने लगे—''वह जो कोठी है, उसमें मुरलीधर अब आकर टिके हैं। यह उनका मकान नहीं। यह वही मुरलीधर

हैं, जिनके कारण तुम्हें घर छोड़कर एक दिन निकलना पड़ा था। इनका मतलब यहाँ आने का अच्छा अवश्य नहीं, और हो-न-हो, लक्ष्य तुम्हीं हो।"

अलका अब वह अलका नहीं। यद्यपि अभी उसे कुछ दिन पिता के पास और पढ़ना है, पर उसे अपने विचारों पर निश्चय होने लगा है, और पिता भी घूमने-फिरने और मिलने-जुलने में पहले से उसे अधिक स्वातंत्र्य दे चले हैं।

"जैसा आप कहें, करूँ।" नम्र-निश्चल पलकों से पिता को देखकर पूछा।

"सिर्फ़ कुछ सावधान घूमने-फिरने के समय रहना, और इसके मर्ज की दवा कोई कर ही देगा।"

''किसी दूसरे का भरोसा रखना कमजोरी है। जो ऐसे-ऐसे पापों को हाथ बढ़ाते हुए संकोच नहीं करता, पिता, किसी भी समझदार को चाहिए कि उसके हाथ उसी समय काट ले।''

"तुम अधीर होती हो। अपने पापों का फल तत्काल नहीं समझ में आता। उसका जहर अवस्था की तरह ठीक अपने समय पर चढ़ता है। तुम जानती हो, संस्कारों के कारण शरीर का अस्तित्व है। नवीन संस्कारों का शरीर वाल्य और शंगव में वीज-रूप जब तक रहता है, उसका यथार्थ जीवन समझ में नहीं आता। पर वे बुरे भावनाओं के पुंजीकृत संस्कार यौवन की पूर्णता में बदलकर प्रत्यक्ष होते ही, गेंद की तरह, मनुष्यों के पद-पद की ठोकरें खाते हैं, उन संस्कारों के उस मनुष्य को ठोकर मारवर ही दूसरे मुखी होते और अपने

उत्तरदायित्व निभाते हैं—विना मारे रह नहीं सकते—न मार्रे, तो जीवन के खेल में गोल खाकर हार जायाँ।"

''परंतु''''

"परंतु कुछ नहीं, तुम केवल अपनी रक्षा करती रहों, दूसरे पर प्रहार करों, ऐसा अधिकार तुम्हें नहीं अलका । स्पर्धा करों, ऐसा भी नहीं। उसके दौरात्म्य की चोट सहकर, उसे समा कर, तुम अधिक शक्ति धारण कर रही हो। इसलिये वही तुम्हारे चारों ओर चक्कर खा रहा है। यदि अब उसी के किसी ताड़ित केंद्र से पृथ्वी की तरह सक्षम होने की रस्सा-कशी करों, तो तुम्हारे ही हृदय के किसी सत्य हार का सूत्र इस संधर्ष से टुटेगा।"

"मगर ऐसा होना भी तो प्राकृतिक सत्य है पिता।"
"है। इसीलिये में प्रकृति से कहता हूँ, अपने सत्य की
रक्षा करो, यह तुम्हारे हृदय से अपना महत्त्व लेकर निकल न
जाय।"

अलका नीरज-नेत्रों से पिता के ज्ञानोज्ज्वल उत्पर्ण पराक देखती रही। "अच्छा जाओ, तुम्हें सावधान कर देने के लिये बुलाया था।" कहकर स्नेहशंकर एक पुस्तक देखने लगे। अलका अपने कक्ष में चली गई। वहाँ से वह कोठी साफ़ देख पड़ती है।

एक दिन अलका ने एक आदमी को उसी मकान से बड़े गौर से देखते हुए देखा। अनुमान से निश्चय किया कि वह मुरलीघर ही होगा। संयत हो अपने पलंग पर बैठ गई। खिड़की खुली रही। मुरलीघर घंटों तक उस सौंदर्य की शोभा को देखते रहे। अलका सावित्री की लिखी हाल ही की प्रकाशित 'पत्रिका' नाम की उपन्यास-पुस्तिका, जो उसी रोज मिली थी, पढ़ रही थी। पुस्तक की असमाप्त कला अलका को बहुत पसंद आई। जब आँख उठाकर देखा, वह मनुष्य उसे देख रहा था।

अलका उसकी दृष्टि के ताप से ऐसी जली कि उस दिन से आँचल-बाल आदि का जान-वृझकर सँभाल न रखने लगी। फिर उस तरफ़ जहाँ तक हो सका, ज्ञान-पूर्वक नहीं देखा।

इसी के कुछ दिन बाद एक नए परिवार से अलका की धनिष्ठता बढ़ने लगी। अजित और उनकी स्त्री, शांति एक दिन पं० स्नेहशंकरजी से मिलने आए। बातचीत से स्नेहशंकरजी बहुत खुश हुए। अजित ने अपना नाम, ग्राम, सब ठीक-ठीक वतलाया, सिर्फ़ मुरलीधर की मुरली छीनकर बेसुरे राग की सजा देनेवाला मतलब छिपा रक्खा।

शांति कभी-कभी अलका के पास जाने लगी। दोनो के सिखत्व की शाखा में स्नेह के वसंत-परलव फूटने लगे।

प्रभाकर को देखने के बाद अलका के हृदय-पुष्प की अक्षय सुरिभ मन के मारुत-झकोरों से पुन:-पुन: उसी ओर बहने लगी। अलका इस सुखकर प्रवाह में स्वयं वह जायगी, ऐसी कल्पना न कर सकी । वह अपने सूक्ष्म तत्त्व में सुरभि के सिवा और कुछ नहीं, यह वह जानती है, पिता के पास ऐसे सिद्धांतों की पुन:-पुन: आवृत्ति सुन चुकी है, साथ ही वह कह चुके हैं, यथार्थ प्यार जीवों को देने पर वृत्तियों का खिचाव नहीं रहता, तभी स्वतंत्र रूप से दूसरों को प्यार किया जा सकता है, स्वार्थ लेश-मात्र में रहते ऐसा संभव नहीं। अलका के हृदय को विश्वास है, वह किसी प्रलोभन या स्वार्थ से प्रभाकर की ओर नहीं खिच रही । वह उससे कुछ भी नहीं चाहती । वह एक सच्चा युवक है, वीर है, त्यागी है, इसीलिये उससे मिलकर वातचीत करने, उसकी वातचीत सुनने को जी चाहता है। पंकिल प्रेम से मनुष्य की आकृति कैसी वन जाती है, वह तेज वाबू में अच्छी तरह दीख पड़ती है। पड़ोस में भी एक उदा-हरण है। ये लोग प्राणों तक पहुँचकर नहीं, किसी स्वार्थ का परिणाम सोचकर, मतलब गाँठना चाहते हैं, इसीलिये इनकी

नाह चर्म-चक्षुओं की पहुँच तक परिमित और चर्म-देह के सौंदर्म तक सीमित है। पर प्रभाकर ने तो अच्छी तरह उसे देखा भी नहीं, आँखें झुकाए हुए आँखों के दर्शन को पहले ही दृष्टि के तत्व से वेदखल कर चुका है। चुपचाप अपनी आत्मा से मान-कर, और समझदार को मनाकर चला गया। क्या अलका ऐसी ही समझदार नहीं? वह जरूर है, उसके प्राणों से आवाज आई।

हाय ! इतने तत्त्वों के माजित ज्ञान के भीतर, इतनी पित-तपस्या के कारण का क्या यही कार्य है कि एक अपरि-चित तपस्वी सबसे प्रिय वस्तु छीनकर चला जाय, और लुटी हुई की किसी तरह भी समझ में न आए कि यह उसी की दुर्वलता का प्रवल प्रमाण है ? दूसरे दिन पिता से अलका ने वातचीत में प्रभाकर की प्रशंसा कर कहा कि ऐसा एकनिष्ठ एक भी मनुष्य उसने बाहरी दुनिया में नहीं देखा, और आज वह उसके हेरे पर उससे मिलने जायगी, पिता आज्ञा दें। स्नेहशंकर ने आज्ञा दें दी।

अलका तांगा बुलवाकर चल दी। स्नेहशंकर मुस्किराए— साम्य भाव की इच्छा और उसकी पूर्ति जीवन की सबसे पुष्ट खूराक है, यह नहीं मिलती, तो वैषम्य के संसार में शांति दुर्लम है।

पूछकर ताँगेवाले ने प्रभाकर के मकान के सामने रोका। अलका उत्तर गई। प्रभाकर बैठा था। आज तक ऐसा आक्चर्य जीवन में उसे दूसरा नहीं देख पड़ा। ससंभ्रम जवान से केवल निकला—"आप!"

"हाँ, आप मुझे देखकर आश्चर्य में हैं, पर शायद उन स्त्रियों के लिये, जो राह पर भीख माँगती हैं, आपको आश्चर्य न होगा। आपने सोचा होगा, आश्चर्य भी हमारी पराधीनता के मुख्य कारणों में से है।"

इज्जत के साथ प्रभाकर ने कुर्सी खींचकर बैठने को दिया। फिर विनय-पूर्वक पूछा—"आपका नाम ?"

मुस्किराकर अलका ने जवाव दिया—"मुझे अलका कहते हैं। उस रोज वहाँ आपने वहुत अच्छा उत्तर दिया!"

"कमिश्नर साहब आपके कोई होते हैं ?"

"ऐसे कोई नहीं होते, मेरे पिताजी के मित्र हैं, और जनसे कहकर मुझे कन्या-रूप ग्रहण किया है। पर अभी मैं अपने पिताजी की ही मातहत हूँ। उनसे पढ़ती हूँ। आप नया मेरे पिताजी से एक बार मिल लेंगे ? उन्हें देखने पर आपको हर्ष होगा।"

"यह मैं आपकी ही सदाशयता से मालूम कर रहा हूँ। आपके पिताजी का शुभ नाम?"

"पंडित स्नेहशंकर।"

"स्नेहशंकर ? जिन्होंने अँगरेजी में 'धर्म और विज्ञान' नाम की पुस्तक लिखी है ?"

"जी हाँ, उनकी कई और भी कितावें हैं।"

"मैं अवश्य उनके दर्शन करूँगा। मेरा सौभाग्य है, जो उनकी कन्या मुझे दर्शन देकर यहाँ कृतार्थ करने पधारी। मैंने उनकी एक ही पुस्तक पढ़ी है, और ऐसे मार्जित विचार की दूसरी पुस्तक नहीं देखी।"

ं अलका प्रसन्त है। कपोलों पर रह-रहकर मुस्किराहट आ जाती है।

"आप-जैसी सहृदया विदुषियों को भारत की अशिक्षा से ठुकराई हुई, समाज की उपेक्षित स्त्रियाँ करुणा-कंठ से प्रति-क्षण अशब्द आमंत्रण दे रही हैं," व्यथा से भरी भारी आवाज में प्रभाकर ने कहा।

"नया आपको मेरी सेवा की ऐसे समय जारूरत होगी?
कभी हो, आप मुझे आज्ञा देने में संकोच विलकुल न करें।
मुझे आपकी आज्ञानुवर्तिता से सुख होगा—"आंखे झुका प्राणों
के पूर्ण दानवाले जांत संयत स्वर से अलका ने उत्तर दिया।

प्रभाकर को जान पड़ा, यह प्रभा स्वर-मात्र से उसे स्वर्गीय कर दे रही है। नारी-चरित्र का जो चित्र आँखों के सामने आया, चिरकाल तक प्रोज्ज्वल कर रखनेवाली पवित्र गिलत प्राणों के समीर-कोष में भर गया, जैसी सभी तत्त्वों के एक वीज-मंत्र ने अपनी विभूति का क्षणिक संसार समझा दिया हो, और वह ऐस्वर्य से एकमात्र सत्य में बदलकेर स्थायी हो गया हो।

प्रभाकर बोला—"मैं आपकी इतनी उक्ति-मात्र से आपका दासानुदास बन गया हूँ।"

अलका हँस पड़ी । वोली—"ज्यादा भिवत अच्छी नहीं होती। पिताजी कहते हैं, यदि मनुष्य के रूप में होंगे, तो इष्ट- देव में भी भनत को दोप दिखलाई पड़ेंगे। इसलिये फिर एक रोज मेरे किसी दोष पर आपको मुझसे ऐसी ही घृणा हो जायगी। आप देश-भनत हैं, इसलिये भावुकता की मात्रा आपमें कुछ अधिक है।"

प्रभाकर ने भी रिसकता की—''झुकी हुई नजर उठती ही है, आप ठीक कह रही हैं, पर उसका अर्थ भी बुरा नहीं लगाया गया। दोष को व्यापक विचार से देखने पर मृत्यु के जीवन की तरह वह गुण हो जाता है।''

"आप तो वड़े पक्के दार्शनिक जान पड़ते हैं।"
"चूंकि विना दर्शन के पग-पग पर चोट खाने का डर है।"
"पर जहाँ पग रखनेवाली गुंजाइश न हो?"
"वहाँ रास्ता वताने के लिये आप लोग हैं।"

अलका लिज्ति हो गई। प्रभाकर भर गया। आनंद में निश्चल कुछ देर तक अपने में लीन वैठा रहा। फिर कहा— "आपकी मुझे जरूरत है। मैं यहाँ के क़ुलियों की स्त्रियों के लिये एक नैश पाठशाला जनकी खोलियों के पास खोलना चाहता हूँ। आप केवल दो घंटे, शाम सात वजे से नौ वजे तक, दीजिए। पर आप इतना कव्ट """

"हाँ, स्वीकार कर सक्रूँगी। मेरी दीदी तो ऐसा ही करती हैं, और इस काम में उन्हें वड़ा आनंद मिलता है। मेरे पिताजी ने मेरी शिक्षा का श्रीगणेश इसी विचार से किया था। उनसे कहकर मैं आज्ञा हे लूँगी।"

''पर मुझे अगर सजा हो जाय, तो आपका काम''''

"आपको सज़ा न हो, मैं इसके लिये कमिक्नर साहब से कोशिश करूँगी।"

प्रभाकर लिजत हो गया। जैसे उसका सिर उठा रखन-वाली सारी शक्ति इस एक बात में सीता की तरह अपमान के भार से पाताल समा गई। बोला—"मैं आपसे सबसे पहले यही विनय करता हूँ कि आप मुझे वचाने के लिये एक बात भी कमिश्नर साहब से न कहें। देश के इस उद्देश में आपके भाग लेने पर कमिश्नर साहब समझाने की अपेक्षा ज्यादा समझेंगे, और इस समझ से, मेरे जेल जाने पर काम करते रहने की अपेक्षा अधिक फल होगा, और उन लोगों को भी, जो मुझसे कुछ सीखते हैं, अब से एक गहरी सीख मिलेगी।"

शांत शिखा-जैसी बैठी हुई प्रभाकर की प्रभाव छोड़ने-वाली शब्दावली अलका सुनती रही। इस पर कुछ कहनेवाली कायदे की बात थी ही नहीं। सुनकर श्रद्धा की आँखों एक बार देखा, और पलकें झुका लीं।

भाव के भार से संश्रम अलका को उभाड़कर हल्के वाता-वरण में छे आने के विचार से प्रभाकर ने कहा—"आप मुझे मिछीं, यह जेल जाने के फछ से ज्यादा मिला। साधना में इससे सिद्धि मैं नहीं चाहता, मुझे उस पर विश्वास भी नहीं।""

हिल्की हँसी से अलका के होंठ रँग गए। कहा—"साधक से यदि अधिक साधना लेने की मेरी इच्छा हो, तो साधक अपनी तरफ़ से अवस्य कुछ नहीं कह सकता।"

"नहीं कह सकता; अवश्य साधना के खंडित हो जाने का भय न हो।"

"सिद्धि पाए हुए साधक की साधना विघ्नों में भी निर्विष्न रहती है।"

कहकर अलका उठकर खड़ी हो गई।

"क्या आप अब जाना चाहती हैं?" प्रभाकर ने भी उठकर पूछा।

"हाँ," सभिवत, सहास नम्र अलका ने कहा ।

"अच्छा, तो आज्ञा दीजिए कि गणों के साधक को गणेश की सिद्धि के दर्शन होंगे," प्रभाकर ने प्रार्थना की।

"मैं कल भी इसी समय यहाँ आऊँगी, अगर आपको कोई दिक्क़त न हो।"

"नहीं, मुझे कोई दिवकृत न होगी, बल्कि में कृत-कल्प हूँगा। हाँ, समय तो नहीं है, पर क्या आपको आपके घर तक छोड आऊँ?"

"हाँ, मैं ले चलने के लिये ही आई थी, मेरे पिताजी को देखिए।" दोनो ताँगे पर वैठकर चले। "अलका दीदी मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मुझे खूब प्यार करती हैं।" वीणा ने वीणा-कंठ से अजित से कहा।

"यह तारीफ़ तो बहुत बार कर चुकी हो।" कुछ सोचते हुए कुछ रुखाई से जैसे अजित ने कहा।

"एक तेज वावू हैं, वह इन्हें वहुत चाहते हैं।"

"हूँ।" अजित सोचता रहा।

"पर यह ऐसा वेवकूफ बनाती है कि समझकर भी नहीं समझता।"

'हूँ।'' अजित पेंसिल-काग़ज़ लेकर एक नक्शा बनाने लगा।

''पर एक नेता प्रभाकर हैं, उन्हें यह चाहती हैं।'' अजित ने एक त्रिकोण बनाया, और हर कोण में एक बात लिखकर उसकी चाल दूसरे कोण की तरफ़ की।

"वह आए थे। पिताजी से वड़ी देर तक वातचीत हुई। अलका दीदी कहती थीं।"

अजित ने कहा—"हम लोग बहुत दिनों तक यहाँ नहीं . रह सकते । हमें जल्द अपना काम ठीक कर लेना है।"

''तो मेरी वात तुमने नहीं सुनी ?"

"पहले तुम मेरी वात तो सुन लो, फिर तो मुझे तुम्हारी ही वातें जिंदगी-भर सुननी हैं।"

वीणा मन से नाराज हो खुश हो गई। अजित ने कहा—
"यह देखो, यह नई साड़ी। शमीज, लेडी मोजे और जूते
तुम्हारे लिये कीमती देखकर ले आया हूँ। पाउडर, सेंट वर्गरा
तो होंगे ही। अपने लिये भी अच्छा अँगरेजी सूट खरीद लिया
है। आज चलकर जरा राजा साहब से मिलना है। जितनी
अँगरेजी जानती हो, बीच-बीच लड़ा देना।"

वीणा आनंद से छलकती, तान मुरकी-सी आशिरश्चरण काँप उठी। पुलकित प्रवालोज्ज्वल आँख से प्रिय को देखती हुई बोली—"मुझसे न होगा।"

"होगा क्यों नहीं, होना ही होगा।" और कभी-कभी अपनी उसी सुरक्षित ब्रह्मशिरा-शक्ति का आँख से उपयोग अर्थीत् कसकर प्रहार कर दिया करना।"

अजित ने तमाम अंगों से उसे गुदगुदा दिया। खिलकर, अजित को पकड़कर हिलती हुई बोली—"मुझसे हरगिषा ऐसा न होगा, अभी से बतला देती हुँ, उसके यहाँ मैं नहीं जाती।"

"देखो," अजित ने गंभीर होकर कहा—"वक्त पर गधे को बाप कहा जाता है।"

"तो आप वाप कहिए, मुझसे न होगा।"

"देखो, घोबी के साथ चाहे कुछ वग़ावत करें, पर घोविन के हाथ गधे वरावर सधे रहते हैं, यानी इतने समझदार होते हैं। किसकी वात पर कान-पूंछ न हिलाना चाहिए, इतना वे भी जानते हैं।

"तभी तो कहती हूँ, तुम मेरी बात मान जाओ।" हँस-कर बीणा दूसरी तरफ़ चल दी। अजित कुछ अप्रतिभ होकर सँभल गया। कहा—"तुम व्यर्थ के लिये इतना चौंकती हो। तुम लोगों का यथार्थ तत्त्व योरपवाले समझते हैं। वे तुम्हारे मुखों को महत्त्व में हुक्क़ा मानते हैं, जो सहस्रों मुखों से चुंबित होकर भी चिरपवित्र रहता है।"

"अर्थात्?" कुछ रुखाई से वीणा वोली।

"अर्थात् वंशी का फूँकवाला छेद जिस तरह होंठ-होंठ से लगने पर भी अपवित्र नहीं माना जाता, उसी तरह स्त्री का मुख है। कृष्णजी की वंशी में यही रूपक है। वह सोलह हजार गोपियों के मुख इसीलिये चूम सकते थे, और चूमकर पवित्र कर देते थे, क्योंकि उन्हें वंशीवाला तत्त्व मालूम था।"

कुछ अप्रतिभ-सी होकर वीणा रोने लगी। अजित आँसू पोछने लगा। कहा—"तुम नाराज हो गईं! मैं जरा नास्तिक हैं, इसके लिये तुम्हें बराबर क्षमा करते ही रहना होगा। पर तुम्हारा धर्म तो यही है—जहाँ पित हो, वहाँ सती भी हो। इसलिये अब साथ चलकर इस यज्ञ में अपना आधा काम पूरा करो। आज्ञा हो, तो मैं ही वेशकारी ——— देवी को सजा दूँ।" कहकर आँचल का एक भाग धीं वा।

पकड़कर, कुछ प्रसन्त होकर, वी हहा—"मैं पहन

"तुम व्यर्थ नाराज हो गईं," अजित ने कहा—"स्वभाव में जितने भाव हैं, सब रहते हैं। समय पर उनका उपयोग करना किसी पाप में दाखिल है, यह मेरी समझ में नहीं आया, शायद कभी आएगा भी नहीं। फिर यह नाटक ऐसा है, जिसकी तुम्हीं प्रधान अभिनेत्री बन सकती हो। अब कहो कि मेरा कौन-सा क़सूर था?"

वीणा मोजे पहन रही थी। आँखों में चपल मुस्किराई। अजित ने कहा—''वहादुरी तो वहुत पहले से स्त्रियों को ही मिली हुई है। 'साहसं पड्गुणञ्चैव' छगुनी हिम्मत स्त्रियों में पुरुषों से ज्यादा है, अवश्य 'लज्जाचापि चतुर्गुणा' यह भी कहा गया है, पर हिम्मत में लाज से डचोड़ा वल ज्यादा है, इसलिये जब चाहें, स्त्रियाँ हिम्मत से लाज को दवा सकती हैं।"

वीणा जूते पहनकर, कपड़े वदलने और राग कर लेने के लिये दूसरे कमरे में चली गई।

अजित बैठा सोच रहा था कि स्कीम किस तरह पूरी हो। खूब सजकर बीणा वाहर निकली। एक बार जी भरकर अजित देखने लगा। मुस्किराकर बीणा ने पूछा—"कहीं कोई युटि तो नहीं रही?"

उठकर अजित ने सिर की साड़ी एक वग़ल कर पिन लगा दी। मनीबैंग दे दिया। ताँगा बाहर खड़ा था, दोनो बैठ गए।

अजित रॉयल होटल के पते से एक पत्र अँगरेजी में नीरजा के नाम से लिखकर पिछले दिन पोस्ट कर चुका था, और एक कमरा किराए पर लेकर, ईंटें भरकर दो-तीन क़ीमती क़ेस और वॉक्स, कुछ नए कपड़े वाहर से हिफ़ाज़त से लपेटकर, रखकर, वक्त पर भोजन कर, कुछ देर तक अपने अस्तित्व के प्रमाण मज़बूत कर चला आया था।

राजा मुरलीधर समय देखकर नीरजादेवी की प्रतीक्षा में वैठे थे कि आगे-आगे नीरजादेवी और पीछे-पीछे उनके सिक-त्तर साहव आते हुए देख पड़े। वेयरा ने खवर दी। आधुनिक कायदे से महिलाओं को सम्मान देनेवाले राजा साहव ने कुछ कदम बढ़कर स्वागत किया।

राजा साहब के साथ मोहनलाल भी थे। अजित ने अँग-रेजी में पूछा—"क्या मैं मिस जस्टिस लेले से आपको राजा मुरलीघर साहब के नाम से परिचित करूँ?"

"कीजिए।"

अजित ने वीणा से अँगरेज़ी में परिचय कह दिया। वीणा कुछ समझी नहीं, सिर्फ़ सिर हिला दिया, और मिलाने को बढ़ें हुए राजा साहब के हाथ से हाथ मिलाया।

तमाम बातें अजित ही कहने लगा, मिस साहबा अभी दो महीने हुए विलायत से लौटी हैं। वहाँ पढ़ती थीं। लखनऊ मूमने आई हुई हैं। अच्छी मोटर यहाँ किराए पर नहीं मिलती। यहाँ के गेट्स इन्हें वहुत पसंद हैं। सड़कें बड़ी अच्छी हैं। काफ़ी सफ़ाई रहती है। पार्क खूब बड़े-बड़े हैं। जिस्टिस लेले ने लखनऊ के राजा और तअल्जुक़ेदारों में आपकी बड़ी तारीफ़ अपनी पुत्री से की है। पहले एक बार वह आए थे, तब राजा

साहव के पिता थे, उन्होंने जिस्टस साहव की वड़ी मेहमानदारी की थी।

राजा साहब ने स्वभावतः वैसी खातिर करने का वचन दिया।

मौक़ा देखकर अजित ने एक बार सबूट पद धीरे से पटक दिया। सुनकर सिखलाई वीणा ने कहा—''थैंक्स।''

जो दृष्टि कहने का प्रयत्न करती है, पर हृदय से स्वतः उठे हुए शब्दों की तरह नहीं कहती, उसी व्यवहारवाली सकाम दृष्टि से राजा साहव कह रहे थे, "मैं तुम्हारा हूँ," और जो दृष्टि छलकर अपने मार्ग से घारा की तरह वह जाती है, उससे वीणा ने उत्तर दिया—"मैं तुम्हारी हूँ।"

काम मनुष्य को स्थिति से स्खिलत कर वहा ले जाता है, जहाँ से उसे एक रोज उसी जगह लौटना पड़ता है, जहाँ से वह चला था, यदि कभी जीवन में सुअवसर प्राप्त हुआ; नहीं तो एक जीवन के लिये इसी तरह मनुष्य पथ-भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है।

वातचीत कर चलते समय अजित ने राजा साहव से कहा— "रात आठ वजे मिस नीरजा साहवा आपको आने के लिये आमंत्रित करती हैं। राजा साहव ने सविनय प्रस्ताव स्वीकृत किया। अभिवादन आदि करके वीणा और अजित ताँगे पर वैठे।

राजा साहव ने अर्थ लगाया, योरप में रही है, पूरी छटी है, पर सम्यता से चुपचाप वैठी रही । मोहनलाल ने कहा—"जाइए, मिस साहवा का न्योता है।" कहकर मुस्किराया।

होटल में सिर्फ अजित का नाम विक्रम लिखा था।
अच्छी पार्टी हुई। राजा साहव को खूब खिला-पिलाकर
कुमारी नीरजा ने विदा किया। ड्राइवर और अर्दली सँभालकर राजा साहव को ले गए। प्रातःकाल उन्हें पता चला,
उनके कोट की जेब खाली है। होटल में पता लगाया, वहाँ
कोई न था। पिस्तौल और गोलियाँ चुरा गईं।

इघर कुछ दिनों से प्रभाकर के प्रस्ताव के अनुसार रोज दो घंटे के लिये कुलियों की खोलियों में उनकी स्त्रियों को पढ़ाने के लिये अलका जाया करती है। कन्या का रुख देखकर स्नेह्शंकरजी ने आज्ञा दे दी है। किमश्नर साहब यह मालूम होने पर कुछ नाराज हुए और डरे भी। अलका ने कह दिया है, यदि आप ऐसी पुत्री की तलाश में हों, जो पुन्नाम नरक में आपके लिये स्थायी वास-स्थल तैयार कर सके, तो मुझसे उस प्रयोजन की आशा न रक्खें। तब से किमश्नर साहब कभी-कभी वैदिक संपत्ति की रक्षा के लिये भी सोचते हैं।

राजा मुरलीधर बहुत दिनों तक अलका की आशा-प्रत्याशा
में रहे। आशा की नाव के खेनेवाले मल्लाह उन्हें पार कर
स्वयं पैसे से निराश नहीं होना चाहते थे, इसलिये अपार सागर
में वे केवल खेते थे, और मास्टर मोहनलाल भी आज तक दस
देकर बीस लिखते आए थे, उन्हें देर के लिये दिवकृत न थी,
जब कि तअल्लुक़ेदार की आमदनी सत्य के अस्तित्व की तरह
चिरंतन थी, और नौकरी बालू की भीत। दीर्घकाल तक जब
कोई उपाय न मिला, केवल उपाय करनेवालों की संस्या बढ़ती

रही, तब आप-ही-आप राजा साहब ने एक दिन महादेवप्रसाद को याद किया । आने पर खुद अपना मतलब समझाया, और अपने कमरे से अलका को पहचान लेने के लिये दिखाया। यह भी कह दिया कि यह असिस्टेंट डिप्टी-कमिक्नरसाहब के यहाँ अवसर जाया करती है। महादेव ने अच्छी तरह देखा, फिर राजा साहब की दूरवीन उठाकर देखा, देखकर दंग रह गया।

"कुछ तअज्जुव में हो," राजा साहव ने कहा—"तअज्जुव की चीज ही है।"

"हजूर!" महादेवप्रसाद ने एक बार फिर दूरबीन से देखकर कहा—"यह तो वहीं शोभा है, जो भग गई थी।"

''ऐं! वह है?'' राजा साहब आश्वस्त होकर वोले— ''जिस स्वर में दूसरी यह घ्विन होती है कि हमारी रियाया है, हम जब चाहें, भोग कर सकते हैं।''

"हाँ सरकार, वही है, फ़र्क़ कहीं जरा-सा नहीं दिख रहा। क्या हुजूर जानते हैं, यह मकान किसका है?"

"उसी स्नेहशंकर का है।"

"हुजूर वही है यह। स्नेहजंकर हमारे यहाँ से कुछ ही फ़ासले पर तो रहते हैं। जरूर इन्होंने इसे भगाया होगा। एक सावित्री-सावित्री कहकर इनके यहाँ है, वह भी भगाई हुई है, लोग कहते हैं। इसको ले आना कीन वड़ी बात है!"

कोई बड़ी बात नहीं, राजा मुरलीघर के हृदय में प्रति-घ्विन हुई। अलका अब पढ़ाने के लिये रात को रोज जाती है, यह ताड़कर महादेव ने कहा—"मोटर पर आप बैठ लीजिए, कुलियों की खोली के उधरवाला रास्ता आठ-नो वजे तक एक तरह वंद हो जाता है, ताँगेवाले को मैंने साधकर मुट्ठी में कर लिया है, वह भी मदद करेगा, दो सिपाही ले चलें, वस, पकड़-कर मोटर पर बैठाल लेंगे, और सदर लेते चले चलेंगे; फिर वह तो वह, उसके देवता अपने काबू में हैं।" मुरलीधर को यात जँच गई। आज की रात का निश्चय हो गया।

नौ वजे अलका लौटी। अलका के चल चुकने के बाद प्रभाकर चला। कुछ दूर तक एक ही रास्ता चलकर प्रभाकर को घूमना पड़ता था। अलका ताँगे पर आती-जाती थी। प्रभाकर पैंदल।

ठीक स्थल पर ताँगा हका। राह निर्जन हो रही थी। दो आदमी आए, और एक एक हाथ पकड़ लिया। अलका पहले से जानती थी कि उस पर अत्याचार होगा, इसलिये बहुत ज्यादा नहीं चौंकी। एक बार मुँह देख लिया। लोगों ने खींचा। वह चली गई। मोटर पर लोगों ने बैठाल दिया। मोटर चली, तो हाथ ढीले कर दिए। मालिक की नमकहलाली के प्रमाण-स्वरूप मालिक की वगल में ही उसे ला बैठाला था। मालिक ने मुस्किराकर कहा—"बड़ी मिहनत ली। अब की दोवारा तुम्हें पाने की तैयारी की।"

"बड़ी मिहनत ली, अब की दोबारा तुझे पाने की तैयारी की।" कहकर जेव से निकाल ठीक छाती पर पिस्तौल दाग दी।

्घड़ाका, खून का फ़ब्बारा, ड्राइवर और सिपाहियों का

वेहोश होना और सामने के एक पेड़ से टकराकर मोटर का टूटना जैसे एक साथ हुआ। अलका पूरी शक्ति से सचेत और सिक्तिय थी। मोटर टकराने और मुरलीधर की चीख के साथ पिस्तौल वहीं फोंककर, कूदकर जामीन पर आ गई। जल्द चलना चाहा। कुछ कदम चली, तो शक्ति की अधिकता से पैर और तमाम देह विजली से जैसे वॅध गए। कांनकर गिर गई।

रात के सन्नाटे में गोली की आवाज और चीख आते हुए प्रमाकर को सुन पड़ी। निकट जानकर वह उसी तरफ मुड़ा। कुछ दूर चलकर देखा, अलका वेहोश पड़ी थी। सब अंगों से सन्त हो गया। मोटर एक पेड़ से भिड़ी पड़ी थी। पड़े हुए लोगों का चित्र देखकर उसे कारण तक पहुँचने में देर न हुई, यद्यपि गोलीवाली वात उसकी समझ में नहीं आई। अलका को घटना के फैलने और लोगों के आने तक निरापद कर देने के विचार से अकेला सँभालकर कुलियों की खोली की ओर उठाकर ले चला। अलका भी मूच्छित हो गई थी। प्रभाकर लिए जा रहा था, इसी समय अलका को होश हुआ।

"छोड़ दो।" झिड़ककर तेजी से कहा। "आप अभी स्वस्थ नहीं हैं।"

"मुझे खड़ी कर दीजिए, मैं इस तरह नहीं जाना चाहती।"
प्रभाकर सँभालकर खड़ी करने लगा, पर पैर काँप रहे थे।

उसे फिर गिरने से पहले पकड़ लिया। कहा—"आप मुझे क्षमा करें, आप स्वयं नहीं चल सकतीं।" "मुझे यहीं लेटा दीजिए, और कोई ताँगा ले आइए ।" रूखे भाव से अलका ने कहा।

प्रभाकर लाचार हो गया। वहीं अपने कुर्ते पर लेटाकर कुलियों की खोली की तरफ़ गया। घटना-स्थल से काफ़ी टूर आ चुका था। एक कुली को रास्ते पर पीपल के पेड़ के पास जल्द ताँगा ले आने के लिये कहकर लौट आया।

अलका की हालत सुघर रही थी। प्रभाकर घोती के छोर से हवा कर रहा था। उसी समय ताँगा लेकर कुली आया। ताँगे पर सँभालकर प्रभाकर अलका को घर ले आया, और जैसा देखा था, स्नेहशंकर से वयान किया। उस समय स्नेहशंकर ने प्रसंग पर कुछ भी न कहा, सिर्फ़ उस रात को रहकर अलका की सेवा के लिये प्रभाकर से अनुरोध किया।

रात-भर जगकर प्रभाकर ने अलका की सेवा की। प्रातःकाल बांति उदास होकर सामने भा खड़ी हुई, कहा— "दीदी, पिस्तील दे दो, वह इसके लिये मुझसे नाराज हैं।"

''पिस्तौल का काम मैंने पूरा कर दिया है।'' धीरे से अलका ने कहा।

शांति को लेकर आज अजित कानपुर जानेवाला था। पिस्तौल लेने के लिये उसे भेजकर पीछे-पीछे खुद भी आया। स्नेहशंकर भी अलका के पास आकर बैठे थे।

प्रभाकर गुलाब की पट्टी बदल रहा था। उसी समय अजित आया।

देश, काल और पात्र का कुछ भी विचार प्रभाकर को .

देखकर उसे न रहा—"विजय! तुम कहाँ रहे भाई ?" कहकर उच्छ्वसित वाँहों में भर, झर-झर-झर-झर बहते हुए आँसुओं के निर्झर से अपने चिरवियोग के दाह को शीतल करने लगा। अलका उठकर वैठ गई। रनेहशंकर सविरमय खड़े ही गए। "तुम्हें वही किसान फिर वुला रहे हैं भाई! क्षमा माँगी है, और क्या कहूँ, कितने प्रयत्न किए, पर शोभा शायद सदा के लिये चली गई!"

\*

Q£

अदालत में सावित हुआ कि शराव के नशे में राजा मुरली-घर ने खुदकुशी की है; पिस्तील और गोली उन्हीं की है। अपनी आय का १००वाँ भाग राष्ट्र-भाषा हिंदी के हित में अवश्य लगाएँ ! घरेलू पुस्तकालय खुलवाएँ ! कैसे ? पूरी योजना जानने के लिये हमारी लायबे री-योजना मुफ्त मँगाएँ !

व्यवस्थापक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ